भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

वर्गसम्बा Class No. H

615.85

पुस्तक संख्या Book No.

Ra 136

रा० qo/N. L.-38

MGIF (F U) Sant.—202 NL/98—30-5-99—2,00,000.

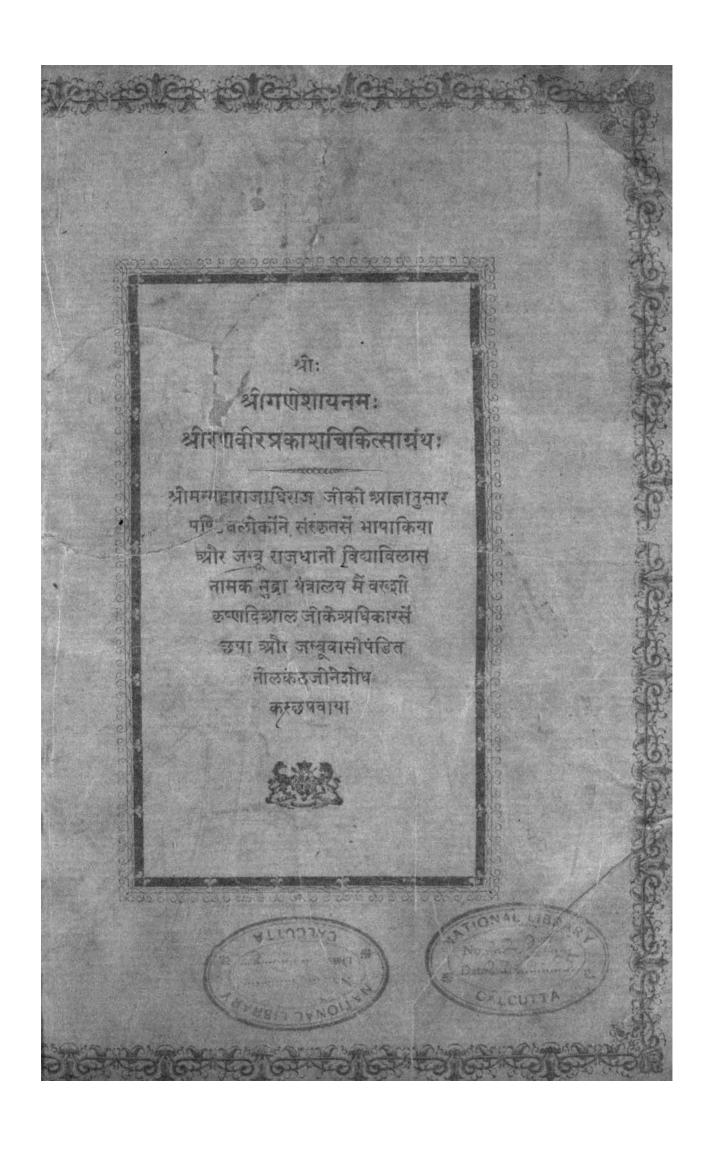

जीश्रीगणेशायनमः ॥ श्रीरघुनाथोजयति ॥ त्रथात्रश्रीरणवीरत्रकाषाग्रंथप्रथम्-भागस्यसूचीपत्रम्

# ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ॥ प्रथमभाग ॥

इसप्रथमभागमें शारीरकसंत्रादलेकरवातरोगाधिकारप्रयंतलपाहै इससंत्रागे रक्तपितरोगसंलेकर त्रकिविधिप्रयंतदूसरेभागमंचिकित्सालपीहै जिसकिसीको श्रीरणवीरप्रकाशका दूसराभागलेनेकिइलाहोवे सोजम्बूराजधा-नीमें विद्याविलासनामयंत्रालयसंमूललेलेवेकीमतप्रथमभागकी २॥) साँडेचाररुपैए

| पृष्ठ | सूचीपत्रम्           | ृ पृष्ठ | सूचीपत्रम्                  |
|-------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 9     | तत्रादोमंगलाचरणं     | 10      | मर्मस्थानस्वरूप.            |
| 9     | राजवर्णनंपुरवर्णनंच  | 9       | नसीकास्वरूप.                |
| २     | त्रिगु, एवर्णनम्     | 9       | धमनीनाडीस्वरूप              |
| 2     | पट्रसवर्णनम्         | 9       | मांसपिंडीस्वरूप             |
| 8     | शारीरकवर्णनम्        | 9       | कंडुरास्वरूप                |
| 8     | देहवस्तूवर्णनम्      | 9       | दसरंधोंकास्वरूप             |
| 9     | त्रिदोषवर्णनम्.      | 10      | ० इतिप्रथमोऽधिकारः ०        |
| 4     | त्रथपवनस्वरूपं.      | 1 6     | त्रथान्यप्रकारघातृकथनं      |
| 4     | त्रथपितस्वरूपं.      | 9       | मलवर्णनंदोपवर्णनंच          |
| 4     | त्रथकफरवरूपं.        | 90      | वातवर्णनम्                  |
| 4     | उत्पत्तिकारणनिरूपणं. | 99      | वातहरत्रीषधवर्णनं.          |
| ६     | सातधातूवर्णनम्.      | 92      | कफवर्णनम्.                  |
| ٤     | उपधातूवर्णनम्.       | 92      | कफहरत्र्योपधवर्णनं.         |
| ६     | सातव्वचावर्णनम्.     | 38      | पित्तवर्णनम्.               |
| દ્    | शातत्राशयवर्णनम्.    | 98      | पित्तहरस्रोपधवर्णनं.        |
| 0     | कलास्वरूपवणर्नम्.    | 99      | जनाधिकधातूवर्णनं.           |
| 9     | कायानिरूपणम्.        | 98      | वातादिस्थानकथनं -           |
| 9     | हाडोंकास्वरूप.       | 98      | त्राठभेद्गरमीवर्णन <u>ं</u> |

| पृष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सृचीपत्रम्             | पृष्ट | सूचीपत्रम्                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------|
| The same of the sa |                        |       | दशमेदरोगीलक्षणं                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पाचनीपधवर्णनम्         | 20    |                                   |
| 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पांचभूतवर्धनम्.        | २८    | वैद्यलक्षणम्.                     |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | व्यारूयानरसकचेपकेका    | २८    | दोभदश्रीषधंठक्षणं.                |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्रजीर्णंउपायमंज्ररी.  | २८    | ऋतुचर्याकथनं.                     |
| 1 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृथ्वीत्रवयववर्णनम्.   | २८    | वातादिऋतुकोपलक्षणं.               |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पुनःपांचभूतकथनं.       | २८    | त्राहारऋतुप्रमानकथनं.             |
| २ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पांचभूतस्वादकथनं.      | २८    | वसंतग्रीष्मवर्णनं.                |
| २ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वैदालक्षणम्.           | 53    | वर्षासर्वर्णनम्                   |
| २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | षट्रसवर्णनम्.          | 33    | हिमशिशिश्वर्णनम्.                 |
| २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्रकृतिभेदलक्षणं.      | 23    | वातादिकोपऋतुकथनं.                 |
| 1 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वात्तपितकफलक्षणं-      | 30    | मासत्रमानजलाविधिः                 |
| २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वातादिभेदलक्षणं.       | 30    | त्र्रान्यप्रकारऋतुकथेनं.          |
| २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वातादिकोपछक्षणं.       | . 39  | त्रयनवर्णनम्.                     |
| २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रोगभेदलक्षणं.          | 39    | पट्ऋतुहरीतकीजोग                   |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | चतुर्दशरोगकथनंः        | 32    | दिनचर्याविधानं                    |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | चतुर्दश्चेगनिरूपनं.    | 32    | रात्रिचर्यावर्णनम्                |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्रघोवातमलरोकन-        | 32    | पटवस्तुश्रानंदकर                  |
| २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मूत्रडिकाररोकन-        | 32    | पटवस्तुदुखकर                      |
| २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | डीकतृपारोकनः           | 32    | त्रथनाडीपरीक्षा                   |
| २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क्षुधानिद्रारोकनः      | 33    | त्रान्यप्रकारनाडीपरीक्षा 🐍        |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | खांसीश्रमथासरोग.       | 38    | नेत्रपरीक्षावर्णनम्               |
| २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उवासीरोकनरोग.          | 38    | <b>अन्यत्रकारनेत्रपरीक्षा</b>     |
| २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्रासूवमनरोकनः         | 38    | मुखपरीक्षावर्णनं                  |
| २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कांमरोकनरोग.           | 38    | त्रन्यप्रकारमुखपरी <b>क्षा</b>    |
| २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्रान्यमतत्रयोदशभेदः   | ३५    | जिव्हापरीक्षावर्णनम्              |
| २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ॰ इतिहितीयोऽधिकारः ॰ २ | 34    | त्रन्यप्रकारजिव्हाप <b>रीक्षा</b> |
| 1 .219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 34    | मूत्रपरीक्षावर्णनम्               |

| पृष्ट    | सचीपत्र 💮               | पृष्ट | सूचीपत्र               |
|----------|-------------------------|-------|------------------------|
| ३६       | अन्यप्रकारमूत्रपरीक्षा  | ४६    | वातदुष्टरुधिर          |
| ३६       | रोगीपरीक्षा             | ४६    | पित्तदुष्टरुधिर        |
| ३६<br>३६ | स्वप्रपरीक्षा           | 88    | कपदुष्टरुधिर           |
| 319      | ० इतितृतीयोधिकारः ० ३   | ४६    | सन्निपातदुष्टरुधिर     |
| 319      | द्तपरीक्षावर्णनम्       | ४६    | विषदुष्ठराधिर          |
| 30       | शकुनपरीक्षा             | ४६    | युक्तायुक्तराधिर       |
| 309      | साध्यत्रप्रसाध्यपरीक्षा | 80    | र्गातऋतुत्रमान         |
| ३८       | कालज्ञानवर्णनम्         | 80    | रुधिरथम्मनेकायत्न      |
| ३८       | <b>श्रोपधविचार</b>      | 80    | रुधिरगुणागुण           |
| ३८       | देशविचार                | 80    | रुधिरकुपथ्य            |
| ३८<br>३९ | कालविचार                | 85    | ॰ इातिचतुर्थोधिकारः ०४ |
| 39       | त्रवस्थावि <b>चार</b>   | 80    | हितोपदेशप्रमाणं -      |
| 39       | <b>अर्थविचार</b>        | .85   | रोगत्रमाणं             |
| 39       | कभविचार                 | 83    | मात्रात्रमाण           |
| 39       | <b>अग्निवलविचार</b>     | 83    | तोलप्रमाण ।            |
| 80       | युक्तायुक्तविचार        | 83    | चिकित्साचारपाद         |
| 80       | स्नेहपानविधिः 🍦         | 40    | निंद्रोगीवर्णनं ्र     |
| 89       | स्वेदविधिः              | 40    | निंद्वेद्यनिरूपण       |
| 83 -     | वमनरेचनाविधिः           | 40    | सुगंघदाराविधिः         |
| ४२       | वस्तिकर्मविधिः          | 49    | मोमवत्तिकीविध          |
| 83       | <b>अनुवासनवस्तितेल</b>  | 49    | सुगंधितधूणी            |
| 83       | वस्तिकर्मग्यारहाविधिः   | 49    | निद्राकरधूणी           |
| 88       | धू घपानविधिः            | 49    | मुगंधिमुंचनवास्ते      |
| 84       | <b>अपराजिताधूप</b>      | ५२    | ० इतिपंचमोधिकारः ०५    |
| 84       | माहेश्वरधूप             | ५२    | त्रयकष्टावली           |
| 83       | रुधिरमेक्षाविधिः        | ५२    | वोद्धायनोक्तम्         |
| ४६       | रुधिरस्वरूप             | 43    | प्रतिपदादिपूजोपकमः     |

| पृष्ठ | सूर्वापत्र                                                 | पृष्ठ | सूचीपत्र                |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| ५५    | वारकष्टावालि                                               | 00    | सुरसादिएछादिगण          |
| 99    | त्र्यत्रकारवारविचारः । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | 30    | मदनादि्निकुंभादिगणः     |
| 90    | नक्षत्राणांनिर्णयः                                         | 30    | मुस्तादिगणकथंन          |
| 49    | नक्षत्रविष्ठपूजाशांतिः                                     | 99    | पंचगव्यपंचामृत <b>ः</b> |
| 919   | ऋश्विन्यादिक्रमः                                           | 199   | सर्वरोगयोगकथनं          |
| एउ    | विख्तानमंत्रः                                              | 60    | ० इतिसप्तमोधिकारः ०७    |
| ए ३   | तियवारनक्षत्रयोगः                                          | 63    | त्र्रथशिरोगिनदानं       |
| ६८    | वारनक्षत्रयोगः                                             | 63    | शिरोरोगसंख्यामाह        |
| ७३    | ० इतिषष्टोधिकारः ०६                                        | 63    | शिरोरोगपूर्व रूपम्      |
| ७३    | रोगत्रमुकामका                                              | 69    | वातजशिरोरोगनिदानं       |
| 08    | गणाध्यायकथनं                                               | ८२    | वातिशरोरोगीचिकित्सा     |
| 80    | लोब्रादित्र्यकादिगणः                                       | ८२    | शिरोवस्तिकथनम्          |
| 80    | जीवनीयपिष्पल्यादिगणः                                       | . 53  | पित्तशिरोरोगनिदानं      |
| ७५    | वचादिहरिद्रादिगणः                                          | ८३    | पित्तिशिरोरोगलक्षणं     |
| १९    | वृहत्यादिपटोलादिगणः                                        | ८३    | पित्तशिरोरोगउपाय        |
| ७९    | मदनादिनिरूहनगणः                                            | 58    | कफशिरोरोगनिदानम्        |
| ७५.   | मूर्व।दिशाल्यादिगणः                                        | 58    | कफशिरोरोगउपाय           |
| ७९    | वीरवृक्षादिगण                                              | 64    | रक्ताशिरोगानिदानम्      |
| उट्   | पुंडरोकादिगण                                               | ८५    | रक्ताशिरोगउपाय          |
| 30    | <b>अस्मरीहरगण</b>                                          | 68    | सन्निपातशिरोरागनिदानं   |
| 30    | सारिवादिश्रंजनादिगण 🔭                                      | 24    | सन्निपातशिरोरोगउपाय     |
| उंध   | परूषकादिगण                                                 | . 64  | क्षयज्ञिशोशोगळक्षनम्    |
| उट्   | <b>अियंगवादिग</b> ण                                        | 64    | क्षयजशिरोगेजपाय         |
| 30    | न्ययोधादिगण                                                | 64    | कुमजाशिरोगनिदानं        |
| ७७    | उत्पलस्थिरादिगण                                            | ट६    | कुमजाशिरोरोगउपाय        |
| 99    | वरुणादिगण                                                  | 35    | सूर्यावर्तादिलक्षणम्    |
| eve   | त्रारग्वधादिग्र                                            | 25    | सूर्यावर्तउपाय          |

| पृष्ट | सूचीपञ्च होत्र है              | पृष्ट | सूचीपत्र विक               |
|-------|--------------------------------|-------|----------------------------|
| CE.   | <b>अर्धावभेदकानिदानं</b>       | 1 33  | <b>छिंगनाशभेदकथनं</b>      |
| 03    | <b>ऋ</b> र्धावभेदकउपाय         | 33    | कफविद्ग्धलक्षणम्           |
| 602   | शंखकनिदानोपाय                  | 900   | धूमदर्शीलक्षणम्            |
| 23    | श्रनतवातनिदानोपाय              | 900   | हस्वजात्पलक्षणम्           |
| 63    | वाह्यगताशिरोरोगम्              | 900   | गंभीरलक्षणम्               |
| 63    | इंद्रलुप्तानिदानोपाय 🔭 🔻       | 900   | पटलगतदोषोपाय               |
| 90    | दारुणकलक्षणोपाय                | 902   | <b>अथ</b> चंद्रोद्यवार्तका |
| 39    | <b>अरुंपिकालक्षणोपाय</b>       | 903   | काचरोगोपाय                 |
| 99    | पाछितलक्षणम् ।                 | 903   | कफलिंगनाशनाडीवेधोपाय       |
| 99    | सन्निपातपछितलक्षणं             | 904   | रात्रांधचिकित्सा           |
| 92    | पछिताचिकित्सा                  | 308   | कृष्णतारागतरोगोपाय         |
| 93    | इरिवेछिकानिदानोपाय             | 908   | सर्वसामान्यउपाय            |
| 93    | <b>अथपध्यापध्यकथनम्</b>        | 900   | व्रणजफोलाउपाय कर           |
| 93    | कर्मविपाककथनोपाय               | 909   | रक्तजफोलाउपाय का विश्      |
| 38    | ज्योतिषक थनोपाय                | 906   | शुक्रजनेत्ररोगं            |
| 38    | <b>अर्धशिरपीडामंत्र</b>        | 308   | शुक्रजनेत्ररोगोपाय         |
| 38    | <b>अन्यप्रकारआगंतुकशिरोरोग</b> | 303   | पित्तकफसामान्य <b>उपाय</b> |
| 38    | <b>अन्यप्रकारोपाय</b>          | 303   | संधिजनेत्ररोगं             |
| 39    | पित्तशिरोरोगानेदानोपा <b>य</b> | 309   | पूर्य श्रावलक्षणम्         |
| ९६    | <b>अर्धशिरपीडोपाय</b>          | 990   | संधिजनेत्रोपाय             |
| ९६    | सर्सामवर्सीमोपाय               | 990   | वर्तमजनेत्रदक्षणम्         |
| 90    | ० इतिश्रष्टमोधिकारः ०८         | 999   | वर्तमपक्ष्मादिउपाय         |
| 30    | <b>अथनेत्ररागनिदानम्</b>       | 992   | पक्ष्मरोगशांतिलक्षण        |
| 30    | नेत्ररोगसंक्षाकथनम्            | 992   | पक्ष्मउपद्रवपक्ष्मोपाय     |
| 35    | <b>द</b> ष्टीपटलगतलक्षणं       | 993   | समस्तनेत्रलक्षणं           |
| 30    | <b>अथकाचलक्षणम्</b>            | 993   | वातत्रभिष्पदछक्षणं         |
| 33    | नीलकाचलक्षणम्                  | 993   | पारिपकनेत्रलक्षणं          |

| पृष्ट | सूचीपत्र                      | पृष्ट | सूचीपत्र                    |
|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| 993   | ऋभिष्पंदऋधिमंथोपाय            | 922   | <b>अन्यप्रकारनेत्ररोग</b>   |
| 998   | त्राश्चोतनविधिः               | 923   | <b>कफजनेत्र</b> लक्षणोपाय   |
| 994   | सलाका <b>त्रमानम्</b>         | 328   | कुहरचशमलक्षणम्              |
| 994   | त्र्र <b>थ</b> तपर्णाविधिः    | १२५   | मुगीदचशमलक्षणम्             |
| 994   | पित्रभीष्पंदलक्षणम्           | १२६   | शयरजायदलक्षणम्              |
| 994   | पित्ताभीष्पंदनेत्रोपाय        | 920   | <b>त्रंधरातारोगवर्णनम्</b>  |
| 998   | रक्ताभीष्पंदलक्षणोपाय         | १२८   | <b>ऋन्यमते</b> डलकारोगकथनं  |
| 990   | कर्फामीष्यंदलक्षणोपाय         | १२८   | चरनाटरोगलक्षणम्             |
| 996   | <b>ऋधिमंथरोगलक्षणम्</b>       | १२८   | शईरानामनेत्ररोगवर्णनं       |
| 396   | वातिपत्ताधिमंथलक्षणं          | १२८   | त्र्रनवीयालक्षणम्           |
| 396   | कफरक्ताधिमंथलक्षणं            | १२९   | नेत्ररसौठीलक्षणम्           |
| 996   | हताधित्रामनेत्रवर्णनं         | 929   | नेत्रमऌलक्षणम्              |
| 999   | शोथनेत्रपाकलक्षणम्            | 929   | <b>छोड</b> धुंदलक्षणोपाय    |
| 999   | वातपर्जयनेत्रलक्षणं           | 930   | नेत्रनिहालीउपाय             |
| 999   | <b>शुष्काक्षिपाकनेत्ररोग</b>  | 930   | ० इतिनवमोऽधिकारः ० ९        |
| 999   | <b>ऋथान्यतोवात</b> लक्षणं     | 939   | <b>ऋथकर्णरागनिदानम्</b>     |
| 999   | शिरोत्पातनेत्रलक्षणं          | 939   | कर्णरोगेत्रनुक्रम           |
| 999   | त्रम्लाध्युषितलक्षणम <u>्</u> | 939   | कर्णशूळवर्णनम्              |
| 999   | <b>भिराप्रहर्षनेत्ररोग</b>    | 939   | कर्णरोगउपायकथनं             |
| 999   | सर्वनेत्रसामान्यउपाय          | 932   | कर्णनादलक्षणोपाय            |
| 920   | <b>अन्यप्रकारनेत्रोपाय</b>    | 932   | कर्णविधरलक्षणोपाय           |
| 920   | त्र्रथनिद्राचिकित्सा          | 932   | कर्णष्वेडवर्णनम्            |
| 929   | नेत्ररोगेपथ्यापथ्य            | 933   | कर्णष्वेड्उपाय <sup>े</sup> |
| 92 9  | कर्मविपाककथनम्                | 933   | कर्णश्रावलक्षणोपाय          |
| 929   | नेत्रांधदोषवर्णनम्            | 933   | कर्णकंडूलक्षणोपाय           |
| 11    | <b>मंद</b> दृष्टिदोषोपाय      | 933   | कर्णगूथवर्णनम्              |
| 922   | ज्योतिषमतेनेत्ररोग            | 938   | कर्णगूथिचाकित्सा            |
| 11    | ·                             |       |                             |

| पृष्ट | सूचीपत्र                       | पृष्ट | सूचीपत्र                       |
|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|
| 938.  | कर्णप्रतिनाह्वर्णनम्           | 982   | कर्णफसीचीजउपाय                 |
| 938   | कर्षशलाकावर्षनम्               | १४२   | ० इतिदशमोऽधिकारः ०१०           |
| 938   | कर्णकृमिलक्षणोपाय              | 983   | <b>त्र्रथनासकारोगनिदांन</b>    |
| 338   | कर्णविद्राधिलक्षणोपाय          | 983   | पीनसपूर्वरूपलक्षणं             |
| 934   | कर्णपाकलक्षणोपाय               | 983   | पीनसलक्षणोपाय                  |
| 934   | कर्णपूर्विलक्षणोपाय            | 983   | त्रामपीनसलक्षणोपाय             |
| 934   | कर्णशोथचारत्रकार               | १४३   | प्र <b>पक्षपीनसलक्षणम्</b>     |
| 934   | कर्णवातजलक्षणोपाय              | 388   | पक्वपीनसउपाय                   |
| 934   | कर्णपित्तजलक्षणोपाय            | 388   | प्रतिश्यायरोगनिदानम्           |
| 934   | कर्णकफजलक्षणोपाय               | 388   | त्रतिश्यायपीनसपूर्वरूपम्       |
| १३६   | कर्णरक्तजलक्षणोपाय             | 388   | वातप्रतिइयायलक्षणोपाय          |
| १३६   | कर्णार्वुदलक्षणम्              | 388   | पित्तप्रतिश्यायलक्षणोपाय       |
| १३६   | कर्णा <b>र्शवर्णनम्</b>        | .984  | कफत्रातिइयायलक्षणोपाय          |
| १३६   | कपालीलक्षणोपाय                 | 186   | सन्निपातजलक्षणोपाय             |
| 930   | कपाळीउत्त्पातलक्षणोपाय         | 188   | रक्तप्रतिइयायलक्षणोपाय         |
| 930   | उन्मंथप्रपोटलक्षणोपाय          | 986   | त्राति <b>३यायसामान्य</b> उपाय |
|       | दुखवर्धनलक्षणोपाय              | 38દ   | पूर्तिनासलक्षणोपाय             |
| 930   | परिलेहिनलक्षणोपाय              | 380   | नासापाकलक्षणोपाय               |
| 936   | त्रिदोपजलक्षणोपाय              | 380   | पूयशोणितलक्षणोपाय              |
| 1     | पनसकालक्षणम्                   | 98/9  | <b>क्षवथू</b> लक्षणोपाय        |
|       | कर्णसामान्यचिकित्सा            | 98/9  | <b>भ्रंस</b> यूलक्षणोपाय       |
| 939   | कर्णरोगपथ्याऽपथ्य              | 386   | ध्वंसथूनासालक्षणम्             |
| 939   | कर्णरोगेकर्मविपाक              | 386   | दीप्तनासालक्षणोपाय             |
| 1     | कर्णरागेज्ये।तिष               | 386   | प्रतिनाह <b>लक्षणोपाय</b>      |
| 1 }   | <b>अन्यप्रकारकर्णरोगवर्णनं</b> | 386   | पारिश्रावलक्षणोपाय             |
|       | कर्णनीरपवनलक्षण                | 386   | नासाशोपलक्षणोपाय               |
| 383   | कर्णमललक्षणोपाय                | 188   | नासात्र्रवुद्लक्षणम्           |
| 1     |                                | - 1   | ,                              |

| पृष्ट | सूचीपत्र                    | पृष्ठ | सूचीपत्र              |
|-------|-----------------------------|-------|-----------------------|
|       | नासार्शलक्षणोपाय            | १५६   | दंतमूललक्षणोपाय       |
| 386   | नासासीथलक्षणम्              | १५६   | दंतदालेनलक्षणम्       |
| 386   | नासारोगेसामान्यउपाय         | 949   | दंतदिलनिचिकित्सा      |
| 388   | <b>त्रसाध्य</b> लक्षणम्     | 949   | कृमदंतलक्षणोपाय       |
| 940   | कप्टसाध्य <b>लक्षणम्</b>    | 949   | भंजनकलक्षणोपाय        |
| 940   | नासारोगेपथ्यापथ्य           | 1940  | दंतह्वळक्षणोपाय       |
| 940   | नासारोगेकर्मविपाक           | 946   | दंतशर्करालक्षणोपाय    |
| 940   | छिन्ननासाकार् <b>एउ</b> पाय | 946   | कपालकाविद्रधीलक्षणम्  |
| 949   | नासारोगेज्योतिष             | 946   |                       |
| १५१   | <b>ऋन्यप्रकारना</b> सारोग   | 945   | कपालकलक्षणोपाय        |
| 949   | नासारोगपीनस                 | 945   | इयावदंतलक्षणोपाय      |
| १५२   | दुर्गधनासिका                | 949   | कराललक्षणोपाय         |
| १५२   | नासिकायक्ष्मनथूरववासीर      | 949   | पडदंतलक्षणांपाय       |
| 942   | ० इतिएकादसोधिकारः०११        | 949   | दंतसामान्यउपाय        |
| १५३   | <b>ऋथमुखरागनिदानम्</b>      | 949   | <b>सहेदंतउपाय</b>     |
| 943   | मुखरोग <b>त्र</b> नुक्रमिका | 980   | जिव्हालक्षणोपाय       |
| 943   | <b>मुखरोगेडो</b> छराग       | 98,9  | तालुरोगलक्षणोपाय      |
| 948   | दंतमूलसंख्याकथनम्           | 98,9  | कंठरोगलक्षणम्         |
| 368   | शीतादलक्षणोपाय              | १६२   | सामान्यरोहिणीलक्षणं   |
| 968   | दंतपुप्पुटलक्षणोपाय         | 982   | वातरोहिणीलक्षणीपाय    |
| 944   | 1                           | १३६२  | पित्तरोहि णीलक्षणोपाय |
| 944   | महाशोपिरलक्षणापाय           | १६२   | कफरोहिणीलक्षणोपाय     |
| १५५   |                             | १६२   | त्रिदे।परे।हिणीलक्षणं |
| 944   | उपकुशलक्षणोपाय              | 98,3  | वलयवलासलक्षणम्        |
| 944   |                             | 98,3  | एकवृंदवृंदलक्षणम्     |
| १५६   | •                           | 98,3  | शतघ्नीलक्षणम्         |
| १५६   | <b>ऋधिमांसलक्षणापाय</b>     | 983   | गलविद्रधीलक्षणम्      |

| पृष्ठ | सूचीपत्र                           | पृष्ट | सूचीपत्र                    |
|-------|------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 983   | गलीघलक्षणं                         | 992   | ० इतिद्वादसोऽधिकारः ० १२    |
| 983   | स्वरघ्नलक्षणम्                     | १७३   | श्रथगलगंडानेदानम्           |
| 983   | मांसतानलक्षणनम्                    | 9 43  | <b>बातगलगंडलक्षणोपाय</b>    |
| १६३   | विदारीलक्षणम्                      | 903   | कफगलगंडलक्षणोपाय            |
| १६३   | कंठसामान्यउपाय                     | 303   | मेदग उगंडलक्षणोपाय          |
| १६४   | त्रिधिजिब्हउपाय                    | 308   | <b>असाध्यगलगंडलक्षणम्</b>   |
| १६४   | सर्वसरमुखलक्षणम्                   | 308   | गलगंडसामान्यउपाय            |
| १६४   | वातजलक्षणोपाय                      | 308   | गंडमालानिदानम्              |
| १६४   | पितजलक्षण <b>म्</b>                | 309   | <b>अनुक्रमगंडमालाउपद्रव</b> |
| १६५   | पित्तजमुखउपाय                      | 309   | _                           |
| १६५   | कफजळक्षणापाय                       | ३७५   | पक्रयंथीउपाय                |
| १६५   | मुखपाकायतन                         | 999   | पित्रयंथीलक्षणोपाय          |
| १६५   | <b>मुखदुर्गाधिउपाय</b>             | 308   | कफग्रंथीलक्षणोपाय           |
| १६६   | मुखत्रमाध्यलक्षणभ्                 | 308   | मेद्ग्रंथीलक्षणोपाय         |
| १६६   | मुखरोगेपथ्यापथ्य                   | 308   | गंडमालाउपाय                 |
| १६६   | मुखरोगेकर्मविपाक                   | 998   | <b>ऋपचीगंडमालालक्षणम्</b>   |
| ७३७   | मुखरोगे ज्योतिष                    | 9.90  | <b>अपचीगंडमालाउपाय</b> े    |
| 1     | <b>अन्यप्रकारमुखराग</b>            | 300   | त्रर्वुदभेदलक्षणोपाय        |
| १६७   | कंठरोधवर्णनम्                      | 300   | वातार्वुदरक्तार्वुदलक्षनं   |
|       | रोगवंदहोनावाणीदा                   | 909   | रक्तार्वुदउपाय              |
| १६७   | मुखदुर्भधोरोग                      | 909   | पित्तकफार्वुदउपाय           |
|       | भाराहोनाजीभदा                      | 909   | मांसमेदार्वुदउपाय           |
| १६८   | तांदारोगलक्षणोपाय                  | 909   | <b>ऋध्यर्वुदलक्षणम्</b>     |
| १६९   | रोगफटनाउँ।ष्टका                    | 960   | शर्करार्वुद्उपाय            |
| • 1   | रोगलुकीकंठरोधदंतरोग                | 960   | सामान्यगंडमालाउपाय          |
| 900   | <b>लुर्केदीसीजदंदह</b> छने पंटेहीन | !     | गंडमालापथ्यापथ्य            |
| 999   | रोगकुंनदामुखपाका                   | 969   | गंडमालाकर्मविपाक            |

| १८६ वरभेद्द्योतिपउपाय १८६ व्हतिचतुर्द्शोऽधिकारः १४ १९६ त्रथछर्दरोगितदानम् १८७ त्रथछर्दरोगितदानम् १८७ त्रथछर्दरोगितदानम् १८७ त्रथछर्दरेशणोपाय १८८ क्षण्छेपाय १८८ त्रद्रेष्ठक्षणोपाय १८८ त्रद्रेष्ठक्षणोपाय १८९ त्रद्रेष्ठक्षणोपाय १८९ त्रिक्षिछर्देउपाय १८९ त्रिक्षिछर्देउपाय १९० व्हर्द्रोगेपथ्यापथ्य १९० व्हर्द्रोगेकमीविपाकमाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पृष्ट | सूचीपत्र                                | पृष्ट | सूचीपत्र                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|---------------------------|
| १८३ त्रातस्वरभेदानदानम् वातस्वरभेदछक्षणोपाय वृ९२ वातस्वरभेदछक्षणोपाय वृ९२ वातस्वरभेदछक्षणोपाय वृ९२ वातजळक्षणोपाय क्ष्रफ्रात्रक्षणोपाय वृ९२ वातजळक्षणोपाय क्ष्रफ्रात्रक्षणेपाय व्यातुक्षयस्वरभेदछक्षणम् वातुक्षयस्वरभेदछक्षणम् वातुक्षयस्वरभेदछक्षणम् वृ९३ त्र त्रात्रक्षयस्वरभेदछक्षणम् वृ९३ त्रात्रक्षयपथ्य वृ९५ त्रात्रक्षणेपाय वृ९५ व्यात्रक्षयपथ्य वृ९५ त्रात्रक्षणेपाय वृ९५ व्यात्रक्षयपथ्य वृ९५ व्यात्रक्षयपथ्य वृ९५ वृ९५ व्यात्रक्षयपथ्य वृ९५ वृ९५ वृ९५ वृ९५ वृ९५ वृ९५ वृ९५ वृ९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 969   | <b>अन्यप्रकारकंठमा</b> ला               | 999   | <b>अथान्यप्रकारवमनराग</b> |
| १८३ वातस्वरभेदछक्षणीपाय १८३ वातस्वरभेदछक्षणीपाय १८३ कफस्वरभेदछक्षणीपाय १८४ कफस्वरभेदछक्षणीपाय १८४ पातुक्षयस्वरभेदछक्षणीपाय १८४ पातुक्षयस्वरभेदछक्षणीपाय १८४ पातुक्षयस्वरभेदछक्षणीपाय १८५ वातुक्षयस्वरभेदछक्षणीपाय १८५ वातुक्षयस्वरभेदछक्षणम् १८५ व्यरभेदण्यापथ्य १८५ स्वरभेदण्यापथ्य १८५ स्वरभेदण्यापथ्य १८६ वातुक्षिणेदणाय १८६ वातुक्षिणेदणाय १८६ वातुक्षिणेदणाय १८५ वातुक्षिणेदणाय १८५ वातुक्षणेदणाय १८० वातुक्षणेदण्य १८० वातुक्षणेदणाय १८० वातुक्षणेदणेदणेदणेदणेदणेदणेदणेदणेदणेदणेदणेदणेदण                                                                                                                                                                                                                                                              | १८२   | ० इतित्रयोदशोऽधिकारः ० १३               | 992   | <b>त्रराचिकानिदानम्</b>   |
| १८३   बातस्वरभेदळक्षणोपाय   १९२   वातजळक्षणोपाय   १९२   वातजळक्षणोपाय   १९२   वातजळक्षणोपाय   १९२   व्याप्त   | 9 63  | त्र्रथस्वरभेदानिदानम्                   | 982   | सामान्यविधिलक्षणम्        |
| १८३   पित्तस्वरभेदछक्षणोपाय कफस्वरभेदछक्षणोपाय कफस्वरभेदछक्षणोपाय कफजळक्षणोपाय कफजळक्षणोपाय कफजळक्षणोपाय जानुकळक्षणम् अगानुकळक्षणम् अगानुकळक्षणम् अगानुकळक्षणम् अगानुकळक्षणम् अन्यप्रकरभेदछक्षणम् अरु अरोचिकच्यापथ्य अरोचिकच्यापिप अर्थाचिकच्यापथ्य अर्थाचिकच्यापय प्रत्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 63  | वातस्वरभेदलक्षणोपाय                     | 997   | वातजलक्षााोपाय            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,     | पित्तस्वरभेदलक्षणोपाय                   | 999   | पित्तजलक्षणोपाय           |
| १८४ सित्रपातजलक्षणोपाय १८४ मेदस्वरभेदलक्षणम् १८४ मेदस्वरभेदलक्षणम् १८४ सामान्यस्वरभेदलक्षणम् १८५ ऋसाध्यस्वरभेदलक्षणम् १८५ ऋसाध्यस्वरभेदलक्षणम् १८५ ऋसभेदल्ष्यपाथ्य १८६ स्वरभेदल्थापथ्य १८६ श्रिक्सभेदल्यापथ्य १८६ श्रिक्सभोदावाम् १८६ श्रिक्सभोदावाय १८८ श्रिक्सभोदावाय १८९ श्रिक्सभोदावाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | कफस्वरभेदलक्षागोपाय                     | ,     | कफजलक्षणोपाय              |
| १८४ धातुक्षयस्वरमेदलक्षणम् भेदस्वरमेदलक्षणोपाय त्रामान्यस्वरमेदलक्षणोपाय त्रामान्यस्वरमेदलक्षणम् सामान्यस्वरमेदलक्षणम् स्वरमेदलक्षणम् स्वरमेदलक्षणम् स्वरमेदलक्षणम् स्वरमेदलक्षणम् त्रिद्धः स्वरमेदलक्षणम् इतिचतुर्दशोऽधिकारः १४ त्रिद्धः त् | 1 .   | सन्निपातजलक्षणोपाय                      | 993   | त्रागतुकलक्षणम्           |
| १८४ मेदस्वरभेदछक्षणेपाय १८६ स्वरभेदण्यापथ्य १८६ स्वरभेदण्यापथय १८६ स्वरभेदण्यापथय १८६ स्वरभेदण्यापय १८६ स्वरभेदण्यापय १८९ अथर्डदर्गाऽधिकारः १४ १८९ अथर्डदर्गाविकग्योतिप १९० वातळ्द्रेलक्षणोपाय १९० वातळ्द्रेलक्षणोपाय १९० व्यातळ्द्रेलक्षणोपाय १९० व्यातळ्द्रेलक्षणोपाय १९० विरुद्धभोजनळ्द्रेलपाय १९० विरुद्धभोजनळ्द्रेलपाय १९० व्यातळ्द्रेलपाय १९० व्याप्ययम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1   | धातुक्षयस्वरभेद <b>लक्षणम्</b>          | 993   | भक्तद्वेपउपाय             |
| १८४ सामान्यस्वरभेदछपाय १८५ स्वरभेदण्यपथ्य १८६ स्वरभेदण्यपय १८६ स्वरभेदण्यपथ्य १८६ स्वरभेदण्यपय १८६ स्वरभेदण्यपय १८६ स्वरभेदण्यपय १८६ स्वरभेदण्यपय १८६ स्वरभेदण्यपय १८८ स्वरभेदण्यपथ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | मेदस्वरभेदलक्षणीपाय                     | . !   | त्रन्यप्रकारोपाय          |
| १८५ स्वरमेद्पथ्यापथ्य १८६ स्वरमेद्द्रभोतिपउपाय १८६ व्हतिचतुर्द्रशोऽधिकारः १८ त्रथ्ये क्ष्रपोतिपउपाय १८७ त्रथ्यं क्ष्रपोपाय १८७ त्रथ्यं क्ष्रपोपाय १८७ त्रथ्यं क्ष्रपोपाय १८७ त्रथ्यं क्ष्रपोपाय १८० त्रिद्दे क्ष्रपोपाय १८० त्रिद्दे व्हल्यं क्ष्रपोपाय १८० त्रिद्दे व्हल्यं क्ष्रपोपाय १८० त्रिद्दे व्हल्यं क्ष्रपोपाय १८० त्रिद्दे व्हल्यं  | 358   | सामान्यस्वरभेदउपाय                      | Į i   | i                         |
| १८६ स्वरभेदकर्मविपाकमाह १८६ स्वरभेद्व्योतिपउपाय १८६ व्हतिचतुर्दशोऽधिकारः १४ १८७ त्रथछदेरोगनिदानम् १८७ वात्व्यद्व्यापाय १८० वात्व्यद्व्यापाय १८० विद्वाप्य १८८ त्रिदोपछर्द्व्यापाय १८९ त्र्यांतुज्ञ्वद्व्याय १८९ विरुद्धभाजनाव्यद्वयाय १८९ विरुद्धभाजनाव्यद्वयाय १८९ विरुद्धभाजनाव्यद्वयाय १८९ विरुद्धभाजनाव्यद्वयाय १९० विरुद्धभाजनाव्यद्वयाय १९० व्यक्तिव्यापय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 964   | <b>असाध्यस्वरभेदलक्षणम्</b>             | 1     |                           |
| १८६ स्वरभेद्ण्योतिपउपाय १८६ १८७ अथर्छदरोगितदानम् १८७ अथर्छदरोगितदानम् १८७ वातर्छदेलक्षणोपाय १८० वितर्छदेलक्षणोपाय १८८ अथर्ष्ट्रियाय १८० विरर्षाजन्य १८० विरर्षाणय १८० विरर्षाजन्य १८० विरर्षाणय १८० विरर्णाय १८० विरर्णाणय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 964   | स्वरभेदपथ्यापथ्य                        | i     |                           |
| १८६ ० इतिचतुर्दशोऽधिकारः १४ १९६ मूर्छ।पूर्वरूप<br>१८७ त्रथछदंरोगनिदानम् वातज्ञदेलक्षणोपाय<br>१८७ पित्तछदंलक्षणोपाय १९० त्रदोषछदंलक्षणोपाय १९० त्रदोषछदंलक्षणोपाय १९० त्रदेशछदंलक्षणम् १९० त्रिकाछदंलक्षणम् १९० त्रिकाछदंलक्षणम् १९० त्रिकाछदंलपाय १९० त्रिषाछदंलपाय १९० त्रिषाछदंलपाय १९० त्रिषाछदंलपाय १९० त्रिषाछदंजपाय १९० त्रिषाणम् स्वम्मूर्छाजपाय १९० त्रिषाणम् स्वम्मूर्छाजपाय १९० त्रिषाणम् स्वम्मूर्छाजपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 924   | स्वरभेदकर्भविपाकमाह                     | 1     | 7                         |
| १८६ व इतिचतुर्दशोऽधिकारः १२ १९६ मूर्छापूर्वरूप<br>१८७ वातछर्दरुक्षणोपाय १९६ वातजरुक्षणोपाय<br>१८७ वित्तछर्दरुक्षणोपाय १९७ क्ष्मूर्छारुक्षणम् क्ष्मूर्छारुक्षणम् व्यक्तरुक्षणोपाय सिन्नपातरुक्षणोपाय सिन्नपातरुक्षणोपाय सिन्नपातरुक्षणोपाय सिन्नपातरुक्षणोपाय विरुद्धां उपाय १९७ विरुद्धां जनछर्दरुपाय १९७ विरुद्धां जनछर्दरुपाय १९७ विरुद्धां जनछर्दरुपाय १९७ विरुद्धां जनछर्दरुपाय १९७ विप्रकृतरुक्षणोपाय विप्रकृतरुक्षणोपाय विप्रकृतरुक्षणोपाय भ्रम्मूर्छारुक्षणम् भ्रम्मूर्छारुक्षणम् भ्रम्मूर्छारुक्षणम् भ्रम्मूर्छारुक्षणम् भ्रम्मूर्छारुक्षणम् भ्रम्मूर्छारुक्षणम् भ्रम्मूर्छारुपाय संन्यासरुक्षणोपाय संन्यासरुक्षणोपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 968   | स्वरभेद्ज्योतिपउपाय                     | 1     | 1                         |
| १८७ त्रथछर्दरोगिनदानम् १९६ वातजलक्षणोपाय १८७ वातछर्दलक्षणोपाय १८७ पित्तछर्दलक्षणोपाय १८८ क्षण्डेदलक्षणोपाय १८८ क्षण्डेदलक्षणोपाय १८९ त्रिदोषछर्दलक्षणोपाय १८९ त्रिक्षिछर्दलक्षणोपाय १८९ विरुद्धभोजनछर्दलक्षणम् १९७ विरुद्धभोजनछर्दलक्षणम् १९७ विरुद्धभोजनछर्दलक्षणम् १९७ विरुद्धभोजनछर्दलक्षणय १८९ विरुद्धभोजनछर्दलक्षणय १८९ विरुद्धभोजनछर्दलक्षणय १९० व्हर्दरोगेपथ्यापथ्य १९० व्हर्दरोगेकर्मविपाकमाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , ,   | ० इतिचतुर्दशोऽधिकारः १४                 |       |                           |
| १८७ पित्तछर्द्र छसणोपाय १९७ कफ्रमूर्छा छसणम् १९७ कफ्रमूर्छा छपाय १९७ कफ्रमूर्छा छपाय १९७ सिन्नपात छसणोपाय १९७ विक्रह्म छन्द्र उपाय १९७ विक्रह्म जिन्म छर्द्र उपाय १९७ विक्र्म क्रम्मूर्छा छसणाम् अम्मूर्छा छसणाम् अम्मूर्छा छसणाम् अम्मूर्छा उपाय सन्यास छसणोपाय सन्यास छसणोपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ļ , l | <b>अथ</b> छदेरोगनिदानम्                 |       | 1                         |
| १८८ कफर्छर्द्र लेशापाय १८८ विदेष छर्द्र हे से पापाय १८९ त्रिद्रोष छर्द्र हे से पापाय १८९ त्रिद्रोष छर्द्र हे से पापाय १८९ विरुद्ध मोजन छर्द हे पाय १८९ विरुद्ध मोजन छर्द हे पाय १९० त्रिषा छर्द हे पाय १९० छर्द्र शेंगेपथ्यापथ्य १९० छर्द्र शेंगेक मं विपाक माह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७८७   | वातछर्दलक्षणोपाय                        | '     |                           |
| १८८ त्रिदोषछर्दलक्षणोपाय १८९ त्रागंतुजछर्दलक्षणम् १९७ सित्रपातलक्षणोपाय १८९ दिक्रिछर्दउपाय १८९ विरुद्धभोजनछर्दउपाय १९० त्रिषाछर्दउपाय १९० व्रदेरोगेपथ्यापथ्य १९० र्छर्दरोगेकर्मविपाकमाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८७   | पित्तछर्दलक्षणोपाय                      |       |                           |
| १८९ आगंतुजछर्दलक्षणम् १९७ रुधिरलक्षणीपाय १८९ दिक्रीछर्दउपाय १९७ मद्यकृतलक्षणीपाय १८९ विरुद्धभोजनछर्दउपाय १९७ विपकृतलक्षणीपाय १९० त्रिषाछर्दउपाय १९७ भ्रममूर्छालक्षणम् १९० छर्दरोगेपथ्यापथ्य १९८ भ्रममूर्छाउपाय १९१ छर्दरोगेकर्मविपाकमाह १९८ संन्यासलक्षणीपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 966   | कफर्छदेलक्षणोपाय                        | Ł'    |                           |
| १८९ आगंतुजछर्दलक्षणम् १९७ रुधिरलक्षणीपाय १८९ दिक्रीछर्दउपाय १९७ मद्यकृतलक्षणीपाय १८९ विरुद्धभोजनछर्दउपाय १९७ विपकृतलक्षणीपाय १९० त्रिषाछर्दउपाय १९७ भ्रममूर्छालक्षणम् १९० छर्दरोगेपथ्यापथ्य १९८ भ्रममूर्छाउपाय १९१ छर्दरोगेकर्मविपाकमाह १९८ संन्यासलक्षणीपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 966   | त्रिदोषछर्दलक्षणोपाय                    | 380   | <b>सन्निपातलक्षणापाय</b>  |
| १८९ विरुद्धभोजनछर्दउपाय १८९ विरुद्धभोजनछर्दउपाय १९० विरुद्धभोजनछर्दउपाय १९० विरुद्धभोजनछर्दउपाय १९० विरुद्धभोजनछर्दउपाय १९० व्हर्भोगेपथ्यापथ्य १९० व्हर्भोगेपथ्यापथ्य १९० व्हर्भोगेकर्भविपाकमाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 969   | ) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 999   | रुधिरलक्षणोपाय            |
| १९० त्रिषाछर्दउपाय १९० छर्दरोगेपथ्यापथ्य १९० छर्दरोगेपथ्यापथ्य १९० छर्दरोगेकर्मविपाकमाह १९८ संन्यासलक्षणोपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 929   | _                                       | 1999  | मद्यकृतलक्षणोपाय          |
| १९० त्रिषाछर्दउपाय १९० छर्दरोगेपथ्यापथ्य १९० छर्दरोगेपथ्यापथ्य १९० छर्दरोगेकर्मविपाकमाह १९८ संन्यासलक्षणोपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 968   | विरुद्धभोजनछर्दउपाय                     | 330   | विपकृत <b>लक्षणोपाय</b>   |
| १९० छर्दरोगेपथ्यापथ्य १९८ भ्रममूर्छाउपाय<br>१९१ छर्दरोगेकर्मविपाकमाह १९८ संन्यासरुक्षणोपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 990   | त्रिषाछर्दउपाय                          | 330   | भ्रममूर्छालक्षणम्         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 990   | 11                                      | j .   | भ्रममूर्छाउपाय            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 999   | <b>\</b>                                | •     |                           |
| १९१ छदरोगेज्यातिषउपाय १९८ तंद्राल्कमलक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 999   | <b>बिदरोंगेज्ये।तिषउपाय</b>             | 1985  |                           |

| पृष्ट | सूचीपत्र                            | पृष्ट | सूचीपत्र                  |
|-------|-------------------------------------|-------|---------------------------|
| 995   | <b>उवासीत्रालसलक्षणं</b>            | २०६   | रक्तजन्मालक्षणम्          |
| 996   | <b>छिका</b> लक्षणम्                 | २०६   | दाहरागउपाय                |
| 996   | तंद्रा <del>खस्य</del> चपा <b>य</b> | २०६   |                           |
| 999   | सामान्यउपाय                         | २०६   |                           |
| 999   | मूर्छारोगेपथ्यापथ्य                 | २०७   |                           |
| 999   | मूर्छाकर्मविपाक                     | २०७   |                           |
| 999   | मूर्छारोगेज्योतिष                   | २०७   |                           |
| २००   | <b>अन्यप्रकारमू</b> ळी              | २०७   |                           |
| २००   | ० इतिषोडशोऽधिकारः ०१६               | २०७   | ममीऽभिघातलक्षणम्          |
| २०१   | त्रथतृष्णानिदानम्                   | २०७   | त्रसाध्याचिकित्सा         |
| २०१   | वातजलक्षणोपाय                       | २०८   | दाहरोगेसामान्यउपाय        |
| २०१   | पित्तजलक्षणोपाय                     | २०८   | दाहरोगेपथ्यापथ्य          |
| २०२   | कफजलक्षणोपाय                        | २०९   | दाहरोगेकर्मविपाक          |
| २०२   | क्षतक्षयलक्षणोपाय                   | २०९   | दाहरोगेज्योतिष            |
| २०२   | त्र्या <b>म</b> जलक्षणोपाय          | २०९   | ० इतिऋष्टादसोऽधिकारः १८   |
|       | गुरुत्रवृष्णाउपाय                   | २१०   | मदात्ययरोगनिदानम् <b></b> |
| २०३   | स्निग्धभोजनतृष्णाउपाय               | २१०   | मद्यपानविधिः              |
| २०३   | रूक्षभोजनतृष्णाउपाय                 | २१०   | मद्यचारप्रकारवर्णनम्      |
| २०३   | तालूशोषादिउपाय                      | 1     | <b>म</b> दात्तयरोगउपाय    |
| २०३   | सामान्यतृष्णाउपाय                   | 1     | वातजांपेचजलक्षणोपाय       |
| २०३   | तृष्णात्रसाध्यलक्षणम्               | २११   | फकजलक्षणम्                |
| २०४   | तृष्णारोगेपथ्यापथ्य                 | २१२   | वातजपानात्तयेउपाय         |
| २०४   | तृष्णारोगेकर्मविपाक                 | २१२   | त्रिदोषजलक्षणोपाय         |
| २०४   | <b>ऋन्यप्रकारतृषारोग</b>            | २१२   | परमदलक्षणोपाय             |
| २०५   | ० इतिसप्तदसोऽधिकारः १७              | २१२   | पानाजीर्णलक्षणोपाय        |
| २०६   | दाहरोगनिदानम्                       | २१३   | पानविभ्रमलक्षणोपाय        |
| २०६   | दाहसातप्रकारवर्णनम्                 | २१३   | मद्यपानदुर्भेषउपाय        |
|       | ` '                                 | ı     |                           |

| पृष्ट      | सूचीपत्र                     | पृष्ट | सूचीपत्र                  |
|------------|------------------------------|-------|---------------------------|
| 293        | <b>त्रसाध्य</b> लक्षणोपाय    | २२४   | ० इतिएकाविंशोऽधिकारः २१   |
| २१४        | मदात्तयरोगपथ्याप्रथ्य        | २२५   | <b>ऋथ</b> ३वासरोगनिदानम्  |
| २१४        | मदात्तयरोगकर्मविपाक          | २२५   | उर्धश्वासलक्षणम्          |
| <b>1</b> 1 | मदात्तयज्योतिष               | २२५   | विक्षित्रइवासलक्षणम्      |
| २१४        | इतिएकोनविंशोऽधिकारः १९       | २२५   | तमकश्वासलक्षणम् े         |
| २१५        | <b>अपस्माररोगनिदानम्</b>     | २२६   | क्षुद्र इवासलक्षणम् े     |
| २१५        | वातजलक्षणोपाय                | २२६   | श्वासरोगचिकित्सा          |
| २१५        | पित्तजलक्षणोपाय              | २२८   | श्वासरोगेपथ्यापथ्य        |
| २१५        | कफजलक्षणोपाय                 | २२८   | श्वासरोंगकर्मविपाक        |
| २१५        | त्रिदोषलक्षणम्               | २२८   | श्वासरोगे ज्योतिष         |
| २१६        | त्रिदोषउपाय                  | २२८   | <b>ऋन्यप्रकारश्वासरोग</b> |
| २१६        | <b>अपस्मारसामान्यउपाय</b>    | 229   | रोगउभोसाही                |
| २१८        | <b>त्रसाध्यलक्षणम्</b>       | २२९   | इतिद्वाविंशोऽऋधिकारः २२   |
| २१८        | <b>अपस्मारेपथ्यापथ्य</b>     | २३०   | उन्मादरोगनिदानम्          |
| २१९        | <b>अपस्मारकर्मविपाक</b>      | २३०   | उन्मादपूर्वरूप            |
| २१९        | त्रपरमारज्योतिष              | २३०   | वातजलक्षणरूपोपाय          |
| २१९        | त्रन्यप्रकार <b>मिरगीरोम</b> | २३०   | पित्तजोन्मादलक्षणम्       |
| २२०        | ० इतिविंशोऽधिकारः २०         | २३१   | <b>यित्रस्वरूपोपाय</b>    |
| २२१        | त्र्रथहिकानिदानम्            | २३9   | कफस्बरूपोपाय              |
| २२१        | <b>त्रन्नजालक्षणम्</b>       | २३१   | त्रिदेषउन्मादलक्षणम्      |
| २२१        | यमलालक्षणम्                  | २३१   | शोकादिउन्मादानिदानं       |
| २२१        | <b>क्षुद्रागंभीरालक्षणम्</b> | २३१   | शोकउन्मादरूपोपाय          |
| २२१        | महतीत्रसाध्यलक्षणम्          | 239   | विषजोन्मादलणम्            |
| <b>२२२</b> | हिकासिक्षा <b>उपाय</b>       | २३२   | उन्मादश्रसाध्यलक्षणं      |
| २२४        | हिक्कारोगेपथ्यापथ्य          | 232   | <b>उन्मादसामान्यउपाय</b>  |
| २२४        | हिकाकर्मविपाकमाह             | २३४   | देवभूतोन्मादलक्षणम्       |
| 1228       | हिकारोगेज्योतिष              | 738   | देवादिऋलक्षप्रवेश         |
|            |                              | , , , |                           |

| पृष्ट      | सूचापत्र                 | पृष्ट | सूचीपत्र                            |
|------------|--------------------------|-------|-------------------------------------|
| २३४        | दैत्योन्मादलक्षणम्       | २४६   | <b>इवासकासउपाय</b>                  |
| २३५        | गंधर्वयक्षोन्मादलक्षणं   | २४९   | कासरोगेपथ्यापथ्य                    |
| २३५        | पित्रसतीउन्मादलक्षणं     | २५०   | कासरोगेकर्मविपाकमाह                 |
| २३५        | क्षेत्रपालोन्मादक्षणं    | २५०   | कासरागेज्योतिषडपाय                  |
| २३५        | विज्ञासिनीलक्षणम्        | २५०   | <b>अन्यप्रकारखांसीरोग</b>           |
| २३५        | जादूटूनेलक्षण            | २५१   | <b>अन्यप्रकारि</b> चकास             |
| २३५        | डाकिनीप्रेतलक्षणम्       | २५१   | ० इतिचतुर्विशोऽधिकारः २४            |
| <b>२३६</b> | राक्षसत्रह्मराक्षसलक्षणं | २५२   | राजयक्ष्मरागनिदानम्                 |
| २३६        | पिशाचोन्मादलक्षणं        | २५२   | राजयक्ष्मत्रनुक्रम                  |
| २३६        | सर्वसामान्यउपाय          | २५२   | राजयक्ष्मपूर्वरूपलक्षण              |
| २३७        | उन्मादपथ्यापथ्य          | २५२   | वातज <b>लक्षणोपाय</b>               |
| २३७        | उन्मादकर्मविपाक          | २५३   | पित्तज <b></b> स्थापाय              |
| २३८:       | उन्मादरोगज्योतिष         | २५३   | कफजलक्षणोपाय                        |
| २३८        | भूतादियंत्रमंत्र         | २५४   | सन्निपातलक्षणोपाय                   |
| २३९        | हजरायतकामंत्र            | २५8   | हृद्यचोटजलक्षणोपाय                  |
| २४०        | हजरायतकायंत्र            | २५४   | राजयक्ष्मसाध्यासाध्य                |
| २४०        | भूतनिवारणउपाय            | २५४   | यहमभेदशोषस्यसंस्या                  |
| २४०        | <b>अन्यप्रकारोन्माद</b>  | 348   | त्र <b>तिमेथुनज</b> फ्रोषस्रक्षण    |
| २४१        | इतित्रिविंशोऽधिकारः २३   | २५५   | त्र <b>तिमेथुनजशोषोपाय</b>          |
| २४२        | <b>ऋथकाशनिदानम्</b>      | २५५   | शोकजशोषलक्षणोपाय                    |
| २४२        | बातकासलक्षणोपाय          | २५५   | जराष्ट्रोषस्यलक्षणीपाय              |
| २४३        | पित्तकासलक्षणापाय        | २५६   | मार्गश्रमशोषलक्षणोपाय               |
| २४३        | कफकासलक्षणोपाय           | २५६   | <b>ठ्यायामशोष</b> सक्षणो <b>पाय</b> |
| 288        | वातकफकासउपाय 👔           | २५६   | त्रणक्ष <b>यस्यलक्षणोपाय</b>        |
|            | पित्तकफकासउपाय           | २५६   | उरक्षतक्षईरुक्षणम्                  |
| - 1        | क्षतजकासछक्षणोपाय        | २५७   | <b>उरक्षतक्षईउपाय</b> े             |
|            | राजयक्ष्मकासरुक्षणोपाय   | २५७   | यक्ष्मउपद्रवसाध्य                   |

| पृष्ट | सूचीपत्र                      | पृष्ट | सूचापत्र                     |
|-------|-------------------------------|-------|------------------------------|
| २५७   | राजयक्ष्मचिकित्सा             | २७२   | त्रिदो <b>षण्यरत्राकृति</b>  |
| २५९   | राजवस्मपथ्यापथ्य              | २७२   | वातिपत्ताधिक्यत्रिदीष        |
| २६०   | राजयक्ष्मकर्मविपाक            | २७२   | <b>पित्तकफाधिक्यसन्निपात</b> |
| २६०   | <b>ऋन्यप्रकारराजयक्ष्म</b>    | २७३   | वातकफाधिक्यसंन्निपात         |
| २६ ०  | ० इतिपंचावेंशोऽधिकारः २५      | २७३   | वाताधिक्यसंन्निपात           |
| २६१   | त्र्रथज्वरप्र <b>कर्षमा</b> ह | २७३   | पित्ताधिक्धसन्निपात          |
| २६१   | ज्वरस्यपूर्वरूपस्वरू <b>प</b> | २७३   | कफाधिक्यसन्निपात             |
| २६१   | सामान्यज्वरउपाय               | २७३   | विदारकसन्निपात               |
| २६२   | जलपकडीषधी                     | २७३   | कर्कटसंमोहलक्षणम्            |
| २६२   | तरुणज्वरमर्यादा               | २७४   | याम्यक्रकचलक्षणम्            |
| २६३   | <b>अपकञ्चरलक्षणम्</b>         | २७४   | पाककूटपाकलक्षणम्             |
| २६३   | पच्यमानज्वरलक्षणम्            | २७६   | सन्निपातज्वरउपाय             |
| २६३   | पक्वज्वरलक्षणम्               | २७५   | <b>ठंघनहीनलंघनमाह</b>        |
| २६३   | धातुपाकलक्षणम्                | २७५   | सुलंघनऋतिलंघनोपाय            |
| २६३   | <b>डोषधीसेवनमंत्रः</b>        | २७९   | तेरांसन्निपात नाम            |
| २६३   | <b>डोषधपानाविधिः</b>          | २७९   | सन्निपातश्रायुदिनानि         |
| २६४   | वातज्वरलक्षणोपाय              | २७९   | संधिकलक्षणोपाय               |
| २६५   | पित्तज्वरलक्षणोपाय            | २८०   | <b>ऋंतक</b> ऌक्षणोपाय        |
| २६६   | मुखकटुताउपाय                  | २८०   | रुग्दाहलक्षणोपाय             |
| २६७   | कफज्वरलक्षणोपाय               | २८१   | चित्तभ्रमलक्षणोपाय           |
| २६८   | वातद्वंदजलक्षणम्              | २८१   | शीतांगळक्षणोपाय              |
| २६८   | <b>जीपधदिनमर्यादा</b>         | २८२   | तंद्रकलक्षणोपाय              |
| २६९   | <b>बातिपत्तद्वंदउपाय</b>      | २८२   | कंठकुवजलक्षणोपाय             |
| २६९   | वातकफइंदलक्षण                 | २८३   | कर्णकलक्षणोपाय               |
| २७०   | वातकफद्वंदउपाय                | २८३   | भग्नदृष्टिलक्षणोपाय          |
| २७१   | कफपित्रइंदलक्षणोपाय           | २८४   | रक्तदृष्टीविलक्षणोपाय        |
| २७२   | त्रिदोषजलक्षणम्               | २८४   | प्र <b>लापक</b> लक्षणोपाय    |
| 1     | ,                             |       | 7                            |

| पृष्ठ | सूचीपत्र                         | पृष्ठ | सूचीपत्र                        |
|-------|----------------------------------|-------|---------------------------------|
| २८५   | जिव्हक्रसणीपाय                   | 1 २९३ | श्रामाशय <b>ग्वर</b> उपाय       |
| २८५   | त्रिकंत्यासलक्षणम्               | २९३   | विष्मज्बरस्रक्षणम्              |
| २८७   | <b>आगंतुक ज्वरताम छक्षणम्</b>    | 238   | विष्मञ्बर्उपाय                  |
| २८७   | <b>शस्त्रादिक्षतज्वर</b> लक्षणम् | २९६   | संतत्सततज्वरळक्षणाय             |
| २८८   | <b>शस्त्रादिश्रागंतुकउपाय</b>    | २९६   | अन्येयुज्बरखक्षणम्              |
| 766   | भूतज्वररुक्षणीपाय                | 290   | 100                             |
| 200   | भूत <b>बुळांनकामंत्र</b>         | २९७   | ~                               |
| २८८   | भूतउतारनेकाश्रंजन                | २९८   | विष्मभेददाहसतिज्वद              |
| २८८   | भूतउतार <b>नेकातंत्र</b>         | २९८   | विष्मभेदप्रछेपकलक्षण            |
| २८९   | विपमक्षणज्वरलक्षण                | २९८   | विष्मभेदऋधनारीइवर               |
| २८९   | <b>डोषधीगंधकृतज्वरोपाय</b>       | २९८   | विष्मभेदनशसिंहदेहवत             |
| २८९   | क्रोध <b>ज्वरलक्षणीपाय</b>       | २९८   | <b>ऋर्धरात्रिज्वर</b> स्कक्षणम् |
| 769   | मानसञ्वरछक्षणोषाय                | 299   | विष्मभेदसंसर्गडपाय              |
| २८९   | कामज्वरस्रक्षणोपाय               | ३००   | जीर्णज्बरळक्षणोपाय              |
| २८९   | स्रीकामञ्चरलक्षण                 | ३०२   | <b>अन्यमत्रउपाय</b>             |
| २९०   | भयन्वरउपाय                       | ३०२   | सर्वज्वरेघृततेलमाह              |
| २९०   | जीर्षाज्वरलक्षणोपाय              | ३०३   | हरिद्रकन्बरलक्षणीपाय            |
| २९१   | मलञ्बरलक्षणोपाय                  | 308   | न्वरकेदश <b>उपद्रव</b>          |
| 299   | पेदज्बरलक्षणोपाय                 | ३०४   | ज्वरतृषाकासउपाय                 |
| 299   | द्षष्ठिज्वरज्ञपाय                | ३०४   | ज्वर इवासहि चकी बमनोपाय         |
| २९२   | रक्तपित्रज्वरलक्षणोपाय           | ३०५   | ज्वराति <i>सारमू</i> र्छाउपाय   |
| २९२   | त्रा <b>म</b> पितन्वरउपाय        | ३०५   | ज्वरेवद्वकोष्ठत्रफाराउपाय       |
| २९२   | सप्तधातुगतज्वरळक्षणम्            | ३०,५  | ज्वरे <b>मुखशोषताउपाय</b>       |
| 292   | रक्तस्थितज्बरलक्षणम्             | ३०५   | ज्वरानिद्राउपाय ।               |
| 793   | मांसमेद स्त्रास्थ ज्वर           | ३०५   | ज्वर <b>उतरनेका</b> ळक्षण       |
| 293   | मजावीर्थञ्चर                     |       | रसत्रकारानिरूपणम्               |
| 293   | सप्तथातुगन्दंपाय                 | 300   | सर्वज्यरदेवोषाय                 |

| पृष्ट       | सृचीपत्र                   | पृष्ट | सूचीपत्र                    |
|-------------|----------------------------|-------|-----------------------------|
| ३०७         | नक्षत्रविचारनिरूपणम्       | ३२५   | कफोद्रलक्षणोपाय             |
| ३०८         | नक्षत्रादिउपाय             | ३२६   | त्रिदोषोदरलक्षणोपाय         |
| ३०९         | ज्वररोगेपध्यापध्य          | ३२६   | श्चीहोदरवातरक्तलक्षणं       |
| ३०९         | नवी नमध्यमज्वेरपथ्य        |       | यरुद्वाल्युदरानेदानोपाय     |
| ३०९         | पुरातनत्रिदोषज्वरेपथ्य     | 1     | श्चीहयकृतोपाय               |
| ३०९         | वहुज्बरेपध्यापध्य          | 330   | वदगुदोदरलक्षणोपाय           |
| ३१०         | ज्वरवेगेश्रपथ्य            | 330   | क्षतोदरलक्ष णोपाय           |
| 390         | ज्वरमुक्तऋपथ्य             | 330   | जलोदरलक्षणम्                |
| 390         | ज्वरेकर्मविपाकोपाय         | 339   | जलोदरीउपाय े                |
| 390         | ज्वरेज्योतिषोपाय           | 1     | सफोदरउपाय                   |
| ३११         | भूतज्वरेनृसिंहयंत्र        | ३३२   | दूष्योदरलक्षणोपाय           |
| ३१२         | ज्वरेदुर्गायंत्रमंत्र      | 1     | उदरत्रमाध्यलक्षणम्          |
| 393         | ज्वराऽभिषकविधिः            | ३३४   | उदररोगेपथ्यापथ्य े          |
| ३१५         | <b>ऋन्यप्रकारज्वरकथनम्</b> | ३३५   | उदरोगकर्मविपाक              |
| ३१६         | तापदूसरापैतिक ्            | ३३५   | उदररोगज्योतिष               |
| 390         | तापद्वंदज                  | ३३५   | हृद्यरोगनिदानम्             |
| 396         | तापत्रजीर्णादेक            | ३३५   | वातह्रदलक्षणापाय            |
| ३ १९        | <b>त्रंतकरुग्दाह</b>       | ३३६   | पितहदलक्षणोपाय              |
| ३१९         | चित्र <b>भ्रमसातांग</b>    | 330   | कफहदलक्षणोपाय               |
| ३२०         | तुंदरककंठकुवज              | 3309  | त्रिदोष <b>ह</b> दलक्षणोपाय |
| ३२०         | कर्णकभीषणनेत्र             | ३३८   | सामान्यहृदरोगोपाय           |
| ३२१         | प्र <b>लापकझोकभयना</b> श   | 336   | उरग्रहरोगनिदानम्            |
| ३२३         | इतिषट्विंशोऽधिकारः २६      | 339   | <b>उर</b> ग्रहरोगोपाय       |
| <b>३</b> २४ | <b>ऋथउदररोगनिदानम्</b>     | 339   | <b>उरग्रहरोगेपथ्यापथ्य</b>  |
| 328         | उदरश्रप्टमेद               | 380   | <b>इ</b> दयरोगकर्मविपाक     |
| ३२४         | वातोदरलक्षणोपाय            | 380   | <b>हदयरोग</b> ज्योतिष       |
| ३२५         | पित्तोदरलक्षणोपाय          | aSE   | ० इतिसप्तिविंशोऽधिकारः२७    |
|             |                            |       | • .                         |

| र्ष  | सूचीपत्र                 | पृष्ठ | सूचीपत्र                    |
|------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| 89   | त्रजीर्धारोगनिदानम्      | 349   | रोगपीडितलीदीजलोदर           |
| १८१  | <b>अग्निकृतनिदानोपाय</b> | ३६१   | वाहरत्राउनात्रनपचभोजन       |
| १४२  | <b>ब्रजीजेलक्षणम्</b>    | ३६१   | इतिऋष्टावेंसोऽधिकारः २      |
| ४२   | वातविद्रग्धापिताविद्रग्ध | ३६२   | शूंलप्रणामशूललक्षणम्        |
| 83   | कफाविदग्धाजीशिषटप्रकार   | ३६२   | शूलस्थानवर्णनम्             |
| १४३  | <b>अजी</b> शरसोपद्रव     | ३६२   | वातशूललक्षणोपाय             |
| ३४३  | त्रजी <b>ण्</b> उपाय     | ३६३   | कफ्र्यूछलक्षणोपाय           |
| ३४६  | गुडप्रकारकथनम्           | ३६३   | पित्तशूललक्षणोपाय           |
| 083  | विसृचिकादिनिदान          | ३६४   | त्रिदोषशू <b>ललक्षणोपाथ</b> |
| र ४७ | वातादिभिन्नलक्षण         | ३६५   |                             |
| १४७  | <b>ऋ</b> लसदंडालसविलंबका | ३६५   | <b>दंदजशूललक्षणोपाय</b>     |
| ३४८  | <b>ऋसाध्यलक्षणोपाय</b>   | ३६६   | साध्यासाध्यमाह              |
| ३४९  | <b>अजीणरसपच्यलक्षण</b>   | ३६६   | पार्श्वकुक्षिहृदयशूल        |
| १४९  | भस्मकलक्षणोपाय           | ३६६   | वास्तमूत्रकोष्ठविटशूल       |
| ३४९  | विसूचिकादिपथ्यापथ्य      | ३६६   | सामान्यशूलउपाय              |
| १५०  |                          | ३६८   | त्रणामशूळेलक्षणोपाय         |
| ३५०  | <b>अर्जा</b> र्णज्योतिष  | ३६८   | वमनप्रकारः                  |
| ३५०  | <b>अन्यप्रकारउदररोग</b>  | ३६९   | रेचनविडंगादिमोदक            |
| ३५१  | सोजत्रामाशयकी            | 3/90  | मंडूराविधिः <u> </u>        |
|      | घटहोनाक्षुधाका           | ३७१   | <b>अन्नद्रवशूललक्षणोपाय</b> |
| ३५३  |                          | ३७२   | शूलरोगेपथ्यापथ्य            |
| ३५३  | रोगवहुतभाजनकर्ना         | ३७२   | शूलरोगकर्मविपाक             |
|      | रोगमिदिकाकलखाने          | ३७३   |                             |
| ३५३  |                          | ३७३   | <b>अन्यप्रकारसोजिफफरेदी</b> |
| ३५४  |                          | ३७३   | रागपीडद्रुणीकी              |
| ३५४  | 11                       | ३७३   |                             |
| ३५५  |                          | ३७४   | 11                          |

| पृष्ठ     | सूचीपत्र                      | पृष्ठ | सूचीपत्र                                 |
|-----------|-------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 3/93      | इतिएकोनात्रेंशोऽधिकारः २९     | ३८६   | निद्रारोध <b>उदावर्त</b> लक्षण <b>म्</b> |
| ३७६       | गुल्मरोगानदानम्               | १८७   | निद्रारोधउदावर्तउपाय                     |
| 3.08      | गुल्मसामान्यलक्षाम्           | ३८७   | <b>अश्रुपातरोध</b> लक्षणोपाय             |
| ३७६       | वातगुल्मलक्षणोपाय             | ३८७   | सामान्यउदावर्तउपाय                       |
| <i>७७</i> | पितगुल्मलक्षणोपाय             | ३८७   | <b>त्र्यानाहरोगिव</b> े पलक्षण           |
| 305       | कफगुल्मलक्षणोपाय              | ३८८   | <b>त्रानाहराग</b> लक्षणोपाय              |
| ३७९       | रक्तगुल्मलक्षणोपाय            | 326   | उदाबर्तरोगेपथ्यापथ्य                     |
| ३८०       | <b>बिदोष</b> ळक्षणोपाय        | ३८९   | उदावर्तरोगेकर्भविपाक                     |
| 360       | सर्वेगुल्मसामान्यउपाय         | ३८९   | उदावर्तरोगेज्योतिष                       |
| ३८२       | गुल्मरोगेपध्यापथ्य            | ३८९   | इतिएकात्रेंकोऽधिकारः ३१                  |
| ३८२       | गुल्मरोगेकर्मविपाक            | ३९०   | ऋथवातच्याध।नेदानम्                       |
| ३८३       | गुल्मरोगेज्योतिष              | ३९०   | शिरो <b>य</b> हलक्षणोपाय                 |
| ३८३       | ० इति।त्रिंष्गोऽधिकारः ३०     | 390   | वातजञ्जलपकेशोपाय                         |
| 358       | उदावर्तरोगानिदानम्            | 399   | वातजृंभालक्षणोपाय                        |
| ३८४       | <b>अनुक्रमञ्जसाध्यलक्षणं</b>  | ३९१   | हनुग्रहरुक्षणोपाय                        |
| ३८४       | <b>त्रधोवायुउदावर्तलक्षणं</b> | 399   | जिव्हास्तंभलक्षणापाय                     |
| 368       | त्रधोवातउदावर्तउपाय           | 399   | मूकवातलक्षणोपाय                          |
| ३८४       | मलरोकनलक्षणोपाय               | ३९२   | सरस्वतीमंत्रं ० घृत                      |
| ३८५       | मृत्ररोधलक्षणोपाय             | ३९२   | वातत्रलापलक्षणोपाय                       |
| ३८५       | <b>छिकरोधलक्षणोपाय</b>        | ३९२   | जीभरसाज्ञानलक्षणोपाय                     |
| ३८५       | वीर्यरोधलक्षणोपाय             | ३९२   | देहत्वचाशून्यउपाय                        |
| ३८५       | <b>सुधारोधलक्षणोपाय</b>       | ३९३   | त्र्यर्दितवातलक्षणोपाय<br>-              |
| 1         | जृंभारोध <b>ळक्ष</b> णम्      | 393   | वातपित्तऋदिंतस्क्षणोपाय                  |
| ३८६       | <b>जृंभारोध</b> उदावर्तउपाय   | 368   | कफश्रदितलक्षणोपाय                        |
| 11        | तृषाश्वासरोधसक्षणोपाय         | 388   | मन्यास्तंभॡद्रः ग्रीपाय                  |
| 1         | वमनरोधलक्षणोपाय               | 368   | <b>अंशशोष उक्षणम्</b>                    |
| ३८६       | <b>डिकाररोधलक्षणोपाय</b>      | 1368  | त्रपवाहुक <b>लक्षणोपाय</b>               |

| पृष्ठ | सूचीपत्र                         | पृष्ठ    | सूचीपत्र                      |
|-------|----------------------------------|----------|-------------------------------|
| 399   | विश्वाचीलक्षणोपाय                | 803      | पक्षाघातउपाय                  |
| ३९५   | <b>ऊर्धवात</b> लक्षणोपाय         | 808      | निद्रानाशउपाय                 |
| ३९५   | त्राध्मानलक्षणोपाय               | 808      | सर्वागवातलक्षणोपाय            |
| ३९६   | त्रत्याध्मानलक्षणोपाय            | 808      | 11                            |
| ३९६   | वातष्टीलालक्षणोपाय               | 808      | <b>)</b>                      |
| ३९६   | तूनीलक्षणोपाय                    | ४०५      | रसरुधिरगतछक्षणोपाय            |
| ३९६   | त्रिकशूललक्षणम्                  | ४०५      | मांसं <b>मेदगत</b> लक्षणोपाय  |
| ३९७   | त्रिकशूलउपाय                     | ४०५      | <b>मज्ञास्थिगतलक्षणोपाय</b>   |
| ३९७   | वस्तिवातलक्षणोपाय                | ४०५      | (3)                           |
| ३९७   | <b>ग्ध्रमीवात</b> लक्षणोपाय      | ४०६      | शुक्रगतवातउपाय                |
| 399   | खंजपंगु <b>लक्षणोपाय</b>         | ४०६      | कोष्टगतलक्षणोपाय              |
| , -   | कलापखंजलक्षणोपाय                 | ४०६      | <b>त्रामाशयपकाशयलक्षणोपाय</b> |
| 399   | कटिक्रोष्टशर्षिलक्षणोपाय         | .४०६     | कुक्षिगर्भवातलक्षणोपाय        |
| 399   | पञ्चीवातलक्षणोपाय                | 800      | गुदाहादेवातलक्षणोपाय          |
| 800   | कंटकवातलक्षणोपाय                 | 800      | श्रोत्रवातलक्षणोपाय           |
| 800   | पाददाहलक्षणोपाय                  | <b>!</b> | नाडीगतवातलक्षणोपाय            |
| 800   | पादहर्षलक्षणोपाय                 | 800      | <b>संधिगतवातलक्षणम्</b>       |
| Soo   | त्रक्षिपक <b>लक्षणम्</b>         | 800      | पंचांगबातलक्षणम्              |
| 803   | पितत्राक्षेपलक्षणोपाय            | ४०८      | <b>संधिनाडीगतवातउपाय</b>      |
| 809   | <b>अंत्रायामवाह्यायामलक्षणम्</b> | 800      | कंपवातलक्षणोपाय               |
| 803   | धनुषस्तभकुवजवातउपाय              | ४०८      | तंद्रावातलक्षणोपाय            |
| 803   | श्र <b>पतंत्रक</b> लक्षणम्       | 805      | सुप्तवातउपाय                  |
| ४०२   | <b>अपतंत्रकउपाय</b>              | 808      | <b>ट</b> षणवातउपाय            |
| ४०२   | <b>अपतानदंडापतानउपाय</b>         | ४०९      | सामान्यवातरोगउपाय             |
| ४०२   | पक्षाघातत्रसाध्यलक्षणम्          | 1        | वातरागेपथ्यापथ्य              |
| 1 18  | वातरोगोपद्रव                     | 1 1      | वातरागेकर्मविपाक              |
| ४०३   | वातसामान्यउपाय                   | ४१६      | वातरागेज्योतिष                |

|      | सूचीपत्र                               | पृष्ट | सूचीपत्र                                             |
|------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 1    | सर्वौषधिउत्याटनमंत्रः                  | 899   | इंदत्रिदोषलक्षणम्                                    |
| 1    | वातरकरोगनिदानम्                        | 899   | त्रसाध्य <b>उपद्रवकथनम्</b>                          |
|      | वातरकरोगकारणम्                         | ४२०   | त्रिदोषवातरक्तउपाय                                   |
|      | वातरक्तरोगपूर्वरूप                     |       | वातरक्तरोगेषध्यापध्य                                 |
| 1 11 | त्र्राघिकवातलक्षण <b>म्</b>            | ४२४   | वातरक्तरोगकर्मविपाक                                  |
|      | रक्ताधिक्यलक्षणम्                      | 8 78  | इतिश्रीचिकित्सासंग्रहेश्रीरण-                        |
|      | वातरक्तस्वरूप<br>वातरक्तरोगउपाय        |       | वीरप्रकाशभाषायांवातरोगाऽ धिकारकथनंनामद्वात्रिंशोऽधि- |
|      | वातरकरागडमाय<br>गिलोयश्रनुपानाविधिः    |       | कारः ३२ समाप्तोऽयंत्रथमभा                            |
| } 11 | रक्त <b>िताधिक्</b> यलक्षणोपाय         |       | गः शुभम्भूयात्सर्वजगताम् ॥                           |
| i 15 | कफाधिक्यलक्षणोपाय                      |       | 2 6.                                                 |
|      | ************************************** | •,    | 1                                                    |



# ॥ श्रीरघुनाथोजयतिं ॥

॥ श्रीगणेज्ञायनमः ॥

---

उाँस्वस्ति श्रीगणेशाय नमोविघ्नविनाशिने गजवक्रैकदंताय विद्यावुद्धिप्रकाशिने ॥ दोहा ॥ गौंपती-गौरीगिरपती गुरुगणपतिगीर्देव नमोचर्णयुगध्यानधर वरपाऊंजहसेव प्रथमभवानीसारदा पूजीविष्णु-महेश वंदोविधानिवारयो गौरिपुत्रगणेश श्रीरघुकुलसूरजप्रभा रामचंदवलवीर युगचरननवंदनकरी जिह-होवतमतिधीर॥ छपै॥ श्रीशंकरशुभजटाधार शिरगंगविराजे कमलफूलिबशूल हाथवरडमरूसाजे नीलके-ठफनियरफरे श्रंगविभूतीगाज वामभागगिरजारहे कोठीरविद्युतिलाज चर्मश्रंगसगछाल भालचंदशीतल-वरन रोगहरेत्र्यानंदकर होप्राणीइंकरसरन॥ राजवर्णनं ॥ दोहा॥ श्रीकिशीरसिंहहिदियो रघुवरहितवरयेह-तीनोकारणकलायुत उपजेभूपतिगेह तिहकारणनागरनवल प्रघटभयेसुरराज ब्रह्मकलायुतउदित श्रीगुला-बर्सिहमहराज विष्णुकलायुतशांतिमत ध्यानसिंहवलवीर रुद्रकलायुतप्रघटयोसुचेतासिंहरणधीर तिहभूपन-केवंशमेउपजेकलानिधान राजनपतमहराजश्रीरणवीरासिंहमतिमान जौलींसूरजचंद्रमा गगनसुमेरसुरका-ज तौलौंत्र्यटलहिमालवतचिरंजीवमहराज ॥ पुरवर्ननं ॥ दोहा ॥ सप्तद्वीपनवखंडमे भारतखंडन्त्रनूप ताम-हिपुरजंवूलसें सभदेसनकोभूप त्रातिश्रेष्टजंवूनगर हिपऊजागरराज वर्ततश्रीपुरसोंत्राधिक इंद्रपुरीयुतिसा-ज नामरहतजाजगतमे नामचलतहैसाथ तिहनामहिकेकारणे रूपादृष्टिरघुनाथ एकदिवसउपकारहित-हुकमदियोमतिमान पंडितश्रीजगद्धरहिको फुनिज्वाहरवैद्यसुजान यथएकश्रद्धतरचो विवधाचिकित्सासार-जिहकरप्राणीसुटहिंगे रोगक्केशसंसार हुकमपायचिंतनिकयो गणपतिपूरनत्र्याश ताहिरच्योशुभनामधर श्री-रणवीरप्रकाश उन्नीसैपचीसशुभ संवतविक्रमजात ऋतवर्षासावनशुदी गुरूवारतिथिसात तादिनफुनि-उद्यमिकयो वैद्यशास्त्रहितजान सकल्रयंथमतसारले भाषारचीसुजान भाषासास्त्रासास्त्रकी श्रुतिकीस्मृति-ज्योकोय सास्त्रसंस्कृतकठिनहै भाषासुगमीहोय ॥ सोरठा ॥ रच्योत्रथशुभन्त्रास त्रंथसंस्कृतसारले श्रीरण-वीरप्रकाश नानाछंदप्रबंधसो ॥ दोहा ॥ त्र्यादियंथमतसारले भाषारचीसह्मार जामेचूकपरे तऊलीजोबै-द्यविचार ॥ श्रीधन्वंतरदेवजो नारायणत्र्यवतार नमोचरणयुगतासके हरतयोरागत्र्यपार जोविश्वंभरविश्व-गत विश्वरूपभगवान पांचतत्वसोध्याईए घटघटज्योइकभान संपूरणब्रह्मांडका सतचितन्त्रानंदरूप-परमात्माइछारहिंत कारणकरताभूप स्वयंब्रह्मकीप्रकृती मायानामन्त्रविनाश ज्योंरविछायाप्रकृति चैतन्य-रूपप्रकाश परमात्माचैतन्यहैमायाजडपहिचान सोमनमायासंगर्ते भ्रमतनर्तकीजान तिहमायाजगसा-जिकर नानारूपधेरय यात्र्यनित्यसंसारमहि नटवरस्वांगकरेय मायानामसुप्रकृती तिहउपजीमतिवुद्ध-ताहिबुद्धिकोशर्णहो योगीपावैसिद्ध महतत्वितसबुद्धिको रूपस्वयंवरमान त्र्राहंकारिकउत्यती महतत्व-सेजान ऋहंकारकेतीनगुण रजतमसत्चपछांन सतरजेकंसयागते दशइंद्रीजियजान मनकीउत्पत्तजा-निये सतरजजुगसंजोग वाह्याभ्भंतरइंद्रियन प्रगटकरतसवजोग प्रकृतिपुरुषसाधर्महै जुगन्त्रनादिरहिन्त्रंत

नितन्यापतइहजगतमहि प्रकृतिपुरुषजुगतंत वैद्ययंथकों फलउदित मूलइलाजपछान सोइलाजमानुषएचित देहधारवरजांन चौर्वातत्वजीवात्मा इहसमूहनरमान तार्तेप्राणीकोउचित झानतत्विद्वान झानेद्रीइहजानिये कायामोन्न्यतिसांच जिल्हानेत्रपुननासिका कानत्वचाइहपांच स्नतितमसतगुणमिलतिह स्नइंकारयेकत्र तन्मात्राकोरूपसाँउत्पत्तकरैविचित्र झाल्दरपर्शरसरूपहै पंचमगंधपछान तन्मात्रायाकोकहै जोगीतत्वज्ञान तन्मात्रनसीँउत्पत्ती महाभूनइहपांच स्नकादापवनस्नरूलेजजल पृथ्वीहावतसांच कर्मेद्रियपाचोकही सास्त्रकारमतजोय हाथपादस्नरुवाकपुनि लिंगगुदामिलसोय स्नकाद्राव्दतेहोतहै वायुसपझातेंजान स्नप्नतेजसींजानवुद रसतेंजलिएखान गंधतन्मात्रसहोतहै पृथ्वीरूपिहम्नय यहतन्मात्रापृष्ठिसव
प्रथकारमतभाय कानश्रहस्नरूलवचारपर्श नेत्ररूपकोयोग जिल्हास्वादनासासुगंध झानेंद्रियविषयभोग
कर्मेंद्रियकेविष्ययह वाणावोलनसार हाथविषयसवग्रहणहै पैरविषयउपचार लिंगविषयमैयुनिकया गुदाविषयमलत्याग विषयरूपकेभेदयह ताहिजीवस्ननुराग स्त्रवप्रकृतीकेनामसुण महतत्वस्नहंकार पंचतन्मात्राप्रकृती यहप्रकृतीपुरुषविचार इंद्रीदद्यपंचभूतहीमन षोडसयाहिविकार ताहितंजीवजुस्त्रावरे सुखदुःखकांजीयधार मनइंद्रीदद्यमहाभूत प्रकृतिवुध्दिस्रहंकार तन्मात्रकोमेलकर चौवीतत्वतनसार चौवीतत्वकोतनरच्यो जीवात्मातिहवास मनरूपीदूतहिवरै कर्मशुभाशुभतास कायारूपीदेहको सुखदुःखन्नप्रयवरेय
पापपुण्यहयवासकर देहीनामधरेय.

# ॥ त्रिगुणवर्णनं ॥

तीनोगुणकेरूपइह भिन्नभिन्नतिहचीन सतगुणरूपप्रकाशहै ज्ञानजुसुखपरवीन रजगुणहैरागादिकर दुःखहेतूपहिचान तमगुण तोन्न्रावणंगुण मोहहेतुकरमान त्र्यवन्नेगुणयुत्तमनुजहै ताकेगुणलपलेय ईश्वर-धमंदृढभावना समतावसिहत्तेय संतापहिनहिकरतहै सत्यवचनस्थिग्वुद्ध धारणशिक्षिंध्यंयुत क्षमाज्ञानक-रसुद्ध कपटवर्जनियारितह परधनिहंसानाहि सवन्न्रागेफुनिनम्नता हितसेंधमंकराहि इहमनधमंप्रमानहै सतगुणकेमनमाहि त्र्यवरजगुणकेहेतुमन धमंकहितहोचाहि निष्कारणकोधिहकरै परताडनमोहेत वहुत-दुःखितसुखवांछना दम्भकाममदचेत मिथ्यावोलनधीरनिहं त्र्यहंकारत्र्यभिमान त्र्यानंदचौहेवहुतमन रजनगुणयाहिपछान तमसंयुक्तमनधमंइह इश्वरधमंविहीन एकटौरदंभिहरहे त्र्यतित्र्यालसकरक्षीण देवगुरन-मोदुष्टमन नियक्तमंमोप्रीत नितचित्रलगेजुस्वप्नमो मनत्र्याज्ञानहिजीत कोधत्र्यंधइवमूढता मनमोरहेमलीन तमगुणयुक्तमनधमंइह जानलेहुपरवीन चैतनत्र्यात्मारामको कामकोधफुनलोभ मोहबुद्धिहंकारयुत फास-त्र्यज्ञानकरक्षोभ त्र्यात्मज्ञानजुहोतनर फासकाटमतयुक्त संसारहिवधनछुठे त्र्यंतहोयसोमुक्त इतिशारीरेसू-छिरिथतिप्रथमःप्रकारः

# ॥ षट्रसवर्णनं ॥

॥ दोहरा ॥ पटरसकोत्र्रहारसुन भक्षभोज्यचर्यछेह चोष्यपेयकरहोतहै पटरसइसविधतेह ॥ दोहा ॥ मधु-रश्रपंछन्त्ररुखवर्णीह कटुककडौळाजोय स्त्रवरतिकजगभाखहे पट्रसजानोसोय भक्ष्यभक्तकोकहितहै भोज्यसु- लडूत्र्याद चिडवेचर्थ्यसुलेह्यकःडी भेयदूघइत्याद चोष्यन्त्राम्रमनुषचेरै प्राणवायहृदचाहि ऋामाद्रायमोषा-यकर नाभिअर्घलेयाहि होदननामाकफहिमिल मधुरताहिकरहोय पाचकनामात्र्राप्त्रजो नाभिस्यानगतसो-य समानवायुभखवायकर त्र्यामाशयतुपकाय पुनत्र्यहारसोपाककर फेनभावहोजाय ज्योंकरदेगचन्त्र्याच-घर उछलफेनवरहोय त्यॉकरत्र्प्रत्नसुउदरमहि फेनभावसंजोय जेकरप्राणजुवायतिस कुक्षीऊर्धउटाय पाच-कपित्रगर्मितिसै पहुचैनहिकचभाय ताहुतेषद्यापडे स्त्रन्नउदरमोजान फुनसमानजोवायुहै नाभिस्थानप-छान सोवायुत्र्यत्रचायकर बहणीमोपहुचाय त्र्यामाद्यापकाद्यायमध्यमेसोबहणीहैभाय पाचकत्र्याधारित-सोनाभिसमानविचार छठीकलांवैद्यमुकहै ग्रहणीनामसुधार ग्रहणीत्राग्रत्रत्रत्रहारपक पित्तनुग्रहणीमाहि तिहकौडारसमिलनकर ऋतिकौडाहोयजाहि विशेषहारपाकहिकहो पंचभूतात्मकदेह पंचऋप्रपंचभूतमार हितजानकरलेह पांचभूतत्र्याहारमिल त्र्यप्रिपांचसेंजान पाचकत्र्यप्रिप्रभावकर त्र्यप्रीकोप्रजुलान सोन्त्रहा रमोपांचभूत त्रप्रश्नीकोप्रजुलात त्रपनेत्रपनेगुणनकोंत्रप्रवपाचकरजात याप्रकारसेंगुणहिको सोत्रप्रश्नीनित-क्षेम त्र्याठपहिरचौसठघडी त्र्यत्रपकावतनेम भक्ष्यकमधुरालवणजो सोमीठाहोजाय त्र्र्यमलत्र्यमलही-रहितहै तीक्ष्णकटुकखाय तिनकोरसतिहठौरमो कौडाहोतत्र्प्रवश्य इहरसविधपाचनविषे जानलेहुम-तिपर्य जाविधन्त्रत्रजुपाकहै तेरसतत्वस्वजान शेषरहितग्रहणीविषै सोमलद्रवहिजुमान मलद्रवका-जोभागजल सिरामार्गचलवस्ति मूत्ररूपमलजाहुकी विष्टारूपसमस्ति त्रप्रपानवायुप्रेरितकरै लिंगभ-गद्दारनिकार सोयिवायुफुनमलहिको काडतहैगुदद्दार पुनसोरसजोउदितहै समानवायुतिहचाय धम-नीमारगउछलकै हृदमारगमोल्याय देहधाररससंगमिल व्यानवायुतिहचोय सोसवधातूपुष्टकर ज्यांक्षेतर-जलजोय सवधातुमलभागकर स्थुलभागकरमान सुक्ष्मभागकेरूपजोसोत्र्यवत्रागेजान स्थुलभागइस्थितर-हैसुक्ष्मभागचलधातु मलभागशरीरारंभक धातुमलहोजात जिहाविधित्रप्रिप्रत्यक्षकर इक्षुरसपकताजानता-हिशारीरारंभरस श्रिप्राककरमान पंचिदवसन्त्रहरात्रफुन डेडघडीतकजान सप्तधातुमीठहरता पक्षरससार-पछान इक्षुरसन्योपकनकर मलतिहऊपरत्र्याहि त्योंकररसधातुविषे कफमलरूपमुचाहि सोकफप्राणजुवा-युकर प्रेरितधमनीराहि क्वेदननामेकफहिको पुष्ठकरैसोजाहि पाछेसारस्प्रहाररस जुगभागहितिहहोत स्यूल-उदराग्नीसंतापकर हरगुणपुष्ठकरेय स्थुलभागप्राणहिमरुत धमनीमारगनेय दारीराधार जुन्प्रव्रस्स निकटयरूत-होजाय रंजकनामपित्तकर रक्तहोयमनभाय तिहमलवात समानले धमनीनाडीराहि दारीरारंभकिपत्तको ाय-पुष्ठकरवाहि साररसहितिहरक्के दोहीभागहोजाय स्थुलसुक्ष्मकरहोतहैं इहयुगभागदिखाय सुक्ष्मभागश्री-रारंभकपोषणलहुकराहि व्यानवायुधमनीगती रक्तदेहपहुचाहि स्थुलभागइहविधकरै सिरामार्गकरक्षेम शरि-रारंभकमासमो जातारहेतुनेम त्र्यग्नीमांसपकायकर जोमलनिकलेसोय न्यानवायुप्रेरिततिसै कर्णत्र्रायमलहो-य पुनसारहिरसताहिको दे।हिभागहोजात सुक्ष्ममांसकोपुष्ठकर स्थूलभागयहभात वायुव्यानप्रेरितकरै उदर-जुमेदस्थान जायत्र्यग्निपाकाजुमल तिहपर्साहोयजान सोत्र्यतिशीतलहोयकर उदितनाडठहरात जवसोय-कायत्र्प्रप्नीतपै प्रेरितव्यानसुवात नाङीद्वाररोमकूपकर वाहरत्र्प्रावतसीय जिन्हादांतकछुर्लीगमल मेदजम-ळतेहोय सारभूतरसताहिको जुगभागहोसोमान सुक्ष्मभागसोउदरमे पोषणमेदसुजान व्यानवायुप्रेश्तितिसे श्रोतमार्गकरजाहि सूक्ष्महाडोंसारमे मेदजुइस्थितताहि स्थूलभागप्रेरितकरै व्यानवायुधमनाडि सिरा-मार्गशिररारंभक हाडितिनोमेंबाडि हाडत्र्प्रिमलपाककर तिहमलन्यानसुचिहि शिरामार्गृत्र्रंगुलीनमे

त्र्यायजुनस्वप्रघटाहि रोमकूपरोमहिवरै सारभुतरसभाग स्थूलभागन्यानहिपवन श्रोत्रमार्गकरस्नाग त्र्रस्थि उदितमध्यजायकर त्र्रस्थिकायवलदाय सूक्ष्मभागव्यानहिमस्त बङ्गेत्र्रस्थिमाजाय मिझत्रप्रम-लपाकजो सिरामार्गकरसोय नेत्रनमोसोत्र्यायकर नेत्रमैलसोहोय श्रीरत्वचाकोसनेहकर सारभुतजु-गभाग सूक्सभागमिजहिवरै स्थूलव्यानकरलाग धमनीसिरासुमार्गकर काषाशुक्रमोजाय झरिरारंभ-कशुक्रामिल शुक्रत्रप्रसुपकाय पुनमलताकोनहिरहै ज्योंकंचनरफटकसद्गार निर्मलशुद्धस्वरूपवर होवतताहिविचार फुनसारभुतरससेषजो दोइभागहोजाय सूक्ष्मभागतिहतेजहै लक्षणताकेगाय सभ-**इारीरमॉस्थिररहै स्नि**ग्धशीतसुविचार स्थिरश्ररूवेतफुनपुष्टकर चंद्रदेवतासार भाराकोमलस्वादरस सांद्रप्रस-त्रमलभाज्य चिपचिपाटसूक्ष्मरहै ऋष्टविंदुकरसाज्य नीलपीतरंगऋल्पहै श्रैसोताहिनिहार कर्मकथनताकीं-कहै तेजरूपनिरधार सप्तधातुसारसरहै हृदयमाहितिहवास सर्वशरिष्यापीरहै देहस्थितकाभास याहि ऋधि-कतादेहिजव प्रसन्नपुष्टवलहोय घटतयेहिजवकायमो नाशरूपकरसोय जीवयाहिमोरहतहै फुनउत्तमइह-कार तीक्ष्णवृद्धिफुनधैर्प्यंधर तेजसकोमलधार स्थुलभागइहिमासप्रति स्त्रीनरहितवरभाय पुरुषशुकस्त्रीरु-धिरसो होतदेहचितचाय इस्लीजोनिशुभरुधिरहै नरशुद्धवीर्प्यमिलान दोनोसंगममिलनकर जीनिगर्भप्रमा-न गर्भस्थानजबवासकर शुक्रश्रोणितकीधार एकदिवसरलमिलरहै वीरजरुधिरविकार पंचरात्रसमरूपध-र वुद्वुदकारतिहहोइ दसदिनमोगोलाबनै रक्तमांसमिलसोइ पक्षमात्रसोगोलहोय पैठरुधिरकोचित्र दि-नपचीसवीततजवै त्रंकुरपंचपवित्र मासवितितेत्रगटव्है पांचोस्थानत्र्यन्य सिरयीवास्कंधसीउदरहै पृष्टभा-गसमरूप दोमासनमोहोततिह पंचत्र्यनूपस्थान हाथपैरपसलीतथा कटिजानूयहमान संधीजोइनत्र्यंगमो सोहोवतत्रैमास संपूर्णत्रंगुलिकया वनतचतुर्थकमास पांचमासमोपाचहीप्रगटहोतसुनताहि नाकनेत्रत्रह-कर्णनख पंकीदंतसमवाहि छठेमासमोहोतहै छिद्रकानश्ररुनास नाभिछिद्रजिहश्रासरे गुदइंद्रीयशुभतास सातिहमोसिरप्रगटन्हे रोमभ्रुवानखसोध त्र्याठिहसंपुष्टदेहवर वलवीरजसंवोध नवमेमासमोहोतितस वोध-चैतन्यसंभार माताजोखावेपीवे नाभिनाडातिहहार नवदसभीतरहोतहै गर्भस्थाननिकार भगद्वारावाहरतऊ-मगठकरनहंकार जेकरवीरजश्र्रधिकहै ताहिपुत्रपहिचांन रुधिरश्र्रधिकतवनारहै यंथकारमतमांन वीरजरु-धिरसमानजव तवविहंडुलाहोय पूर्वशुभाशुभकर्मले तनधारीजगजोय इतिशारीरेउत्पत्तीबालवर्णनं दितीय प्रकारः

# ॥ श्रथमानुषकेदेहमो जोवस्तूहै उन्कावर्णन. ॥

॥ दोहरा॥ मानुषकीकायाकहीं जीवस्तुतिहमाहि वातिपत्तकप्रधातपुनि उपधात्जोताहि उत्पत्तीश्रीलयकारणे त्र्यादिसोयनिर्लेप यथात्र्यर्थविधताहिको प्रगटकहोंसंक्षेप याद्यरिरमानसवसै एतेवस्तुमुहात कलासातत्र्याद्यरहै सातधातउपधात सातोधातनकेमलय सातत्वचापुनसात दोषतीनत्र्यहमांसमेद त्र्यर्थामज्ञाख्यात दोसीदसत्र्यर्थारहै मर्मस्थानदातसात रघैसातसीधम्मनी चौवानाडीज्ञात मांसहीपीडीपांचसी स्त्रीकोपंजसौवीस षोडदानाडीकायमों व्यापकविश्वविस मानुषकेयाकायमा दसोद्दारनीछेद इस्त्रीकेरंध्रविचारिए
विद्योषतीनदद्याभेद.

# ॥ ऋथत्रिदोषवर्णनं ॥

॥ दोहरा ॥ वायुपित्तकफदोषत्रै मलभीजानप्रमाण पांचप्रकारकोरूपवर भिन्नस्थानसुजाण.

#### ॥ प्रथमपवनस्वरूपं ॥

॥ दोहरा ॥ तांमोपवनश्रतिहीवली जोकारकश्रत्नविभाग नसैद्दारवर्ततरहै रसइंद्रीसमभाग पित्तक-फिहिपिंगुलदऊ वातदारीरवलकार रसादिककोजुविभागकर पहुचावतरससार रजगुणमारुतसूक्ष्मवहु सी-तलरूक्ष्यहलकास श्राश्रयमलकेरहतसो पांचकोष्टघरवास मलनाभीहृदवासतिह कंठरथानसुजान सर्व-देहन्यापकरहे पवनजानवलवान श्रपानगुदामेवसतहै नाभीस्थानसमान प्राणहृदेपहचानिए कंठरथान-उदान न्यानसुसर्वदारीरमही न्यापकदेहमंझार ताहीतंप्रगटतरहै सुखदुखइहसंसार.

### ॥ ऋथपितस्वरूपं ॥

॥ दोहरा ॥ पित्तगर्मपतलात्र्रिधिक सतगुणमयकटुवाही दग्धरूपकरहोतहै खटारूपस्वभाही पांच-स्थानमोरहतसो त्र्रग्न्याशयहितवास तिलप्रमाणितहथानमो त्र्रत्नपचावनस्वास त्वचामध्ययहकांतिकरने-त्रनदृष्टकराय यक्तमोयहवासकर सवरसरुधिरदिखाय हृदैवासकरकरतहै वृद्धिदीरघविशाल तांतेपित्तउत्त-मकहैं वृधजनरूपद्याल नामपांचितहिपित्तके पाचकश्राजकजान रंजकत्र्रालोचककहैं साधकपांचप्रमान

#### ॥ ऋथकफस्वरूपं ॥

॥ दोहरा ॥ कफचिकनापिछलत्र्राधिक तमगुणिरूपस्वभाय दग्धहोइखारारहे त्र्रामाशयमोजाय मस्तक-कंठहृदसंधिउर पांचस्थानहैताम तहांरहतइहगुणकरै थिरताकोमलपास क्षेदनश्रेहश्लेष्मनर मनत्र्रवलंब-नतिहनम श्रायत्र्रार्थतिहजानिये नसैरूपजिहकाम तीनवस्तुइहकायमो जवलगसमतामाहि तवलगप्रा-खोरवछक्है रहैचैनमतिजाहि इतिशारीरेत्रिदोषस्वरूपवर्णनं तृतीयप्रकारः.

### . ॥ त्रथउत्पतिकारणानिरूपणं ॥

त्र्याहारश्रीरपरिपाकसव गर्भस्त्रीउत्पत्त बालककेपोपणादिसव वर्णनकरोंहितमत्त भोजनादिजोकरतहे हृद-यत्राणत्र्याधार पबनजुप्रेरितप्रथमितह त्र्यामाद्ययमोडार प्राप्तहोयजवउदरमिह पटरसकोत्र्याहार मधुग्प-नेकेफेनवर भावप्राप्तिकरसार तवत्र्यन्त्रपचनप्रभाविषत्त कलुकत्र्यग्लमतहोइ पाछेतिहत्र्याहारको पवनप्रे-रिकरसोई नाभीमोछटयहणकी कलामोप्राप्तसार तवत्र्याहारकोछठीकला यहणीत्र्यप्रिमंझार तवकौडाहो-जातहै त्र्यप्तिभेदपरकार कोष्टत्र्यप्रकित्र्याचकर पचिरसताहिविचार जोत्र्यछापाकेनही काचभावहोयत्र्याम त्र्यप्तिप्रज्वितजोपके मधुरिक्षिग्धरसनाम तबविहरसहोयचीकनो भलेप्रकारपकजाय सोरसनाडीउछलकर धातूपृष्टकराय तववहुरसश्रमृतकला देहीवलश्रारोग्य रसिक्षण्धुनचीकनो श्रानंदउरसोंभोग्य मंदश्रिक्रिकरदग्धरस सोकटुउदरमंझार वारससोपद्वापडे सोरसिवपिहिविचार इनिवकारकरसोइरस रोगरूपकोभाव ताहीतेरससारहे देहीमाहिरवभाव नाभिसमानजुपवनहे सोइहृदयमोजाय पिनरूपकरश्रम्रसो परपकरूपहोजाय पवनप्रभावयादेहमो जोकरहैसंचार सोररगजोदेहमो रसपहुचावनहार जोउत्तमश्रकंमुिक्च सोदायकवलवीर मध्यभागितहश्रकंको लहूमांसगंभीर श्रधोभागितहजलिको मूत्रपुरीपमोडार फोगरहैजोश्रमको काडतहैगुदद्वार फुनिहिसारितहरसाहिको नाभिपवनसोचाय हृदयमाहिप्रापतकर पित्तकरपचनकराय पाचनकरसोलालहो सोरसरुधिरप्रभाव प्राणउत्तमश्राधारसो रुधिरपेष्टमनभाव मधुरसोइवलवानहै पित्तदग्धितहजाय एकधातुश्रधचारिदनहि प्रगटहोतनरसाय स्त्रीकोएकहिमासमो इस्त्रीभावरजहोत तवइस्त्रीनरसंगकर उत्पत्तिकयाउद्योत.

# ॥ ऋथसातधातूवर्ननं ॥

॥ दोहरा ॥ सातधातवर्णनकरों यंथसकलपरमांन रसरुधिरमेदमांसऋरू ऋस्थिमिजबलजान पितते-जकरधातसत मांसवीर्य्यप्रगटाय पांचोपांचोदिनहिमो धातूभिन्नदिखाय.

# ॥ ऋथउपधातूवर्ननं ॥

॥ दोहा ॥ त्रवउपधात्कहतहों शास्त्रमाहिजोसात जिव्हादांतगलमैलजो स्सधातूउपधात वातकफ-त्र्रस्तित्रत्रे रूधिरउपधातिवचार कानोमेलपछानिये मांसउपधातिजयधार छातिमेलजोउछले मेदउपधा-तुपछान वीसनखोंकोंकहतहें त्र्रस्थीकोउपधात नेत्रमैलजोअवतहे मिंजउपधातितहजान मुखउज्जल\_ तनकांतिजो उपधातूशुक्तप्रमान त्र्रन्यप्रकारसातधातूवर्ननं स्त्रीकेदोधातूत्र्र्याधिक स्तनदुग्धत्रीयभाय स्त्रीकेभा-विस्तिमंगुरे जैसेत्र्याविहजाय शुद्धमांस सेउत्पतजुहै घृतवसासोयधात त्र्राकंपसीनातीसरा दांतमुखिहिजिह-भातकेशसर्वकायारहे सीतलबलहितकार निर्मलताचीकनवरे पुष्टधातवरसार

### ॥ त्रथसातत्वचावर्णनं ॥

॥ दोहरा ॥ उपरत्वचत्र्यवभासिनी स्निग्धिवभूतिस्थान दूसिरलालजानामहै तिलउत्पन्त्रमान तीजी-स्वेतजानामहै चर्मदलहिकारोग चौथीताम्रसुवर्णहै स्वेतकुष्ठजिहजोग पंचमवेदनानामहै तामोसर्वउपाध छटीनुचाजोरोहिणी गंउमालिमरजाद सप्तत्वचास्थूलाकहै विद्वधिरहैजिहमाहि इहसातिहतुचजानिये कायामेत्रगटाहि इतिशारीरकेसातप्रमाणदेहवर्णननामचतुर्थोप्रकारः ॥ ४ ॥

# ॥ं त्रथसातत्राशय ॥

॥ दोहरा ॥ त्र्याशयसातवर्ननकरीं भावप्रकाशत्र्यनुसार प्रथम्हदयत्र्याशयलही कफहिकोघरधार दूजी-

घरनीचेहृदय त्र्यामस्थानप्रमाण तीजोऊपरनाभिके बांईत्र्यौरसुजाण त्र्य्यत्यानसुजानिये जहांपचतत्र्याहार त्र्य्याहिऊपरनाभिथल वातस्थानविचार पवनसुनीचेपेटमें मलस्थानसोपांच ताहिपरकलुरहतहै बस्तीमूत्र-हिसांच हृदयऊपरकलुजीवका रहतरुधरकोस्थान संपूर्णस्त्रीवापुरूषकेत्र्याद्यायणकसमान स्त्रीकेत्र्याद्यायत्रे-त्र्याधिक गर्भस्थानस्ननदोय त्र्याद्यायसातवर्ननिकण् यंथकारमतहोय.

#### ॥ त्रथकलास्वरूपवर्णनं ॥

॥ दोहरा ॥ धातश्रौरन्त्राशयजहां मध्पझिलीपरमांन ताहीमोंसभवलरहे कलारूपितहजान सातरूप-हैताहिको मनत्र्रारूहृदयजुलेय मासरुधिरन्त्र्रारमेदमध्य चौथीझिलीसुतेय श्रौरितलीकेबीचमें झिलीकला-सुपांच छटीन्त्रातौकेवीचमें उदरन्त्रियपरसांच वीर्ष्पधारणकलाइक जिहकरपुरुषपुरुषार्थ इहसातिहक-लदेहमो ताहीजानसमर्थ.

#### ॥ अथकायानिरूपणं ॥

॥ दोहरा ॥ मानुषिकदेहीविषैं सातोसातिदखाय जाहीतेइ स्थितरहै सोईकहोंमनभाय हाडजुममं-स्थानफुन नसांधम्मनीनािड मांसपीडी त्र्रारकंडुरा रसरंप्रहिसतकांिड.

### ॥ त्रथहाडोंकास्वरूप ॥

॥ दोहरा ॥ कायामाहिजुत्र्यस्थिहैं जिनकरदेहरवरेह सारताहिकोजानकर विनन्त्रस्थीनहिकेह.

#### ॥ मर्मस्थानस्वरूप ॥

॥ दोहरा ॥ जीवत्रप्रधारसुजानिये मर्मस्थानविचार जोसबत्र्यंगनमेलकर हावभावमोसार.

# ॥ त्रथनसोकास्वरूप ॥

॥ दोहा ॥ नसैदोइइनमोउदित वायुपित्तकफकार सातोधातूकोंवरै नसैवहनकरधार.

#### ॥ त्रथधमनीनाडीस्वरूप ॥

॥ दोहरा ॥ धमनीनाडीरसभरी वहैसर्वकेकाय पवनदेवताकोवरे कायारूपस्वभाय.

#### ॥ त्रथमांसपींडीस्वरूप ॥

॥ दोहा ॥ मांसपिंडकायावरै सारजानतनधार इहनरमांससरूपहे ईश्वरनामत्र्रधार.

# ॥ त्रथकंडुरास्वरूप ॥

॥ दोहरा ॥ सबहीनसमाउदितनस कंडुरानामशुभाय षाउशकलायुतत्र्रंगको प्रसरसंकोचदिखाय-

### ॥ त्रथद्सरंध्रोंकास्वरूप ॥

॥ दोहा ॥ नासानेत्रकाननिवेषे िलगगुदामुखजान दसवांमस्तककेविषे रंध्रसूक्ष्मनरमान स्त्रिकेतीनोंत्र्य-िषकेहें दोस्तनगर्भस्थान इहहैछेदप्रमाणवुष कायशरीरमहिजान याशरीरमोरोमदुइ सूक्ष्मत्र्यनंतिहछेद नाभिनिकटवायेतरफ दोफुफुसरहैनिषेद उदानवायुत्र्याधारजो ताहिफुफुसमनलेय श्लीहनामत्र्यौरिहितिली ताहिनिकटवरसेय नाभिस्थानेकदाहने यक्तरुधिरबहुनाडि ताहिमूलझहिजुाफिया ऐसेउचितसुनाडि रंजक-नामापित्तहै ताकोस्थानप्रमाण तिहमोरकस्थानहै सोयकृतमनजाण नाभीवायेभागमें त्र्यामाद्यमाहि-परंत जोतिलहैसोजानिए जलवाहननसर्वत सोतिलतांकोढाककर श्रंतरजलहिवहंत कुक्षमाहिदोगोलहै तिन्हकोवृक्ककहंत सोदोनोमिलजठरको मेदापुष्टकरंत वृषणजुपोतावीर्य्यको नसलेनेविचरंत नाहित्र्यधा-रसुजानिये पुरुषारथचलमान लिंगगर्भदेने उचित वीर्प्यमूत्रघरजान हृदयमनचित्तवुद्धिइह त्र्प्रहंकारका-स्थान नाभिस्थानसभइंद्रियन धमनीसारप्रमाण सभकायामें फिररही नाभिगंभीरनसभाय नाभिवायुधातू-मिलत सवशरीरबलदाय नाभिपवनहृदयकमलमो जायस्पर्शकरदेय सोवाहिरहोकंठते विष्णुपदांमृतपेय-नासिकद्वारास्वधापीय फुनमारुतत्र्याकाद्या त्र्रमृतपानकरनासामुखिह उदरजायपरकाद्या फिरसंपूर्णदेहको जीवजठरवलदेहि प्राणपवनहदजोगकर त्र्यायुर्वललपलेहि समापायइनदुहनको योगदूरहोजोय ताही-कोमृतयुगकहैं मरणनामहैंसोय यासंसारत्र्यसारमो त्र्यमरजीवनहिकोय जोजन्मैसोमृत्युवस त्र्यमरनामप्र-मुहोय रोगनिवारणकारणे वैद्यचिकित्साकार मानसचित्तविचारकर ऋौषधरोगनिवार जोसोनरपथ्यनहिकरै जाप्यहोयसोरोग तिह्करसाध्यत्र्प्रसाध्यकर निश्रीमृत्युकजोग चतुरवैद्यसोजानिये कायवचायहितलाय धर्मऋर्थऋकामकर कर्ममोक्षमतभाय जोमानुषकोहिसहै सोसभिहंसकजान रक्षाकरेयुकायकीसो-सभरक्षकमान सातोधातुत्र्यवरमल वातिपत्तकफजान सबसमरहितजुकायमो तनपुष्टकरतहितमान ज-वसोनरकों घटवढे कु ि तहीयतनमाहि तवना शनगे देहकों निश्चे जानो नाहि ताते प्राणी उचितहै रामना-ममुखसार प्रतिश्वासभवमोक्षहै ताहिजीवउद्धार ॥ इतिश्रीरणवीरप्रकाशेशारीरके शृष्टस्थितिकलादि त्रि-देापस्वरूपदेहविचार कायानिरूपणं देहातिसारवर्णनंनामप्रथमत्र्राधिकारः. ॥ १ ॥

# त्रथान्यप्रकारधातूकथनं

॥ चौपं ॥ सातोधातुदेहमंझार दोषतीनमतसुश्रुतधार स्तंभहोतघरभीतरजैसें धातुमांनदेहमेतैसे प्रथमधातु रसनामकहावे कयलूमनाममतफारसगावे भोजनजातजठरकेमाही रसविपाककर उपजतताही तींनहजार पंदरांजोई कलप्रमांनवीतरसहोई गिर्देजठरनाडवहुजानो हदेजातउनहारामानो रससुभावइंटूवतहोई पत-ला स्निग्धसदंसमसोई हदयगत प्राणनामजोवायु रसवलदायकवृद्धिन्नायु चौवीनाङहदेगतजानो दसो- उर्वदसनीचेमांनो दोदोदक्षणवांमविचार इनहारारसदेहमंझार सिंचतन्यो जलपञ्चवधावे तैसेंरसनाडीगनजावे हदाप्रसंनजाहुनेहोई त्र्राधिकहोएफुनित्यागतसोई ताकरितलोकलेजेधावे रसकरतनवलवृद्धीपावेजा- प्रकारिहेदीमतहोई गुनानिभेदत्रश्रीरसुनसोई॥ दोहां॥ प्रथमहोतरसजउरमेताहिकलेजेधाय कयमूसनामधरदेहमेनाडीहारपुजाय॥ चौपे॥ रुधिरधातसुनदूसरजोई पूननाममतफारससोई सोरसितलिकलेजेत्रावेमिले- पित्तवकिधिरदिखावे तीनहजारपंदराजोई वीतेकलारुधिरतवहोई सोफुनिरुधिरदेहमेधावे पसरतवलकां- निप्रघटावे जेकरत्रप्रधिकवातजवहोई रुधिररंगलालिपरसोई त्र्रतीत्र्रधिकजववातदिखावे रुधिररंगकाला- प्रयटावे त्र्राधिकपित्तवहोई मखीत्रादनसेवकोई त्र्राधिकपित्तवह्यां जलेरंगवत्रयांम- दिखावे रुधिरगंधऐसीतवहोई मखीत्रादनसेवकोई त्र्रधिकहोतकफऐसामांनो गुलिबारंगरुधिरकाजांनो ती- नहजारपंदराजोई वीतेकलोमेदतवहोई चौथोधातमेदतनजांनो उत्पतहोतमांसतेंमांनो तीनहजारपंदरांजोई

वीतेकलाश्रस्थितवहोई श्रस्थीयातपांचमीकहिए उत्पतहोतमेदतेलहिए तीनहजारपंदरांजोई वीतेकला-मिम्नतवहोई छेमीयातिमम्तनजांनो उत्पतहोतश्रस्थितेमांनो तींनहजारपंदराजोई वीतेकलावीर्यंतवहोई वीरजवातसातमीकहिए उत्पत्तीक्रमतनमेंलिहिए पुरवनारक्रमएकोहोई वीरजविधिश्रात्वीसोई भोजनजढ-रवीचजवश्रावे क्रमकरसातोधातदिखावे भोजनश्रादजठरकेमांही दिवसतीसलगवीरजतांही ज्योवीरजत्यों-श्रात्वमांन पुरुवनारक्रमभेदपछान श्रवश्रागेमलिश्राहोई धातूदोषहोततनसोई.

#### ॥ ऋथमलवर्णनं ॥

॥ दोहा ॥ परताहैमलमेदकाचमकमिझमलहोय कर्णनेत्रमलहोतहैजांनमांसमलसोय श्ररधीमलनखबा-लहैजाप्रकारमलमांन वीरजकीमलनाकहीत्रागेदोषविधान.

### ॥ ऋथदोषवर्णनं ॥

॥ चौपै ॥ तीनदोषतनमाहिविचारो वातिपत्तकफानिश्राधारो इनमेवातप्रवछतापावे जोतनसातोधात हिलावे सभकाप्रेरकवातविचारो ताकरवातत्र्यादमनधारो पित्तप्रघटदुर्गधील्यावे उवाललेतिशरगरमीधावे तौ फुनिगरमी भीतरजाय चित्तसिकतिसदूरइटाय चित्तदाकिहूकावळवात त्यागततुचामाहिविख्यात जेकरता-हिजतननाहोई तौ फुनित्रशैरजोडमेसोई वातदोषतुमरोगपछानो समतागतीजहातहांमानो रुधिरसंगजव-वातविचारी सर्दखुष्कपुनिरुष्णानिहारी जेकरवातसंगकपहोई त्र्यसलपुभावदूरकरसोई ताकरसर्दखुष्कक-फजांनो गैरतवोकफकोपपछानो जेकरवातिपत्तसंगहोई गैरतवीपैतककहुसोई वळीवातसभहूपेजांनो च-र्चावहुतयंथमतमांनो त्र्यवसुभाववर्ननसुनसोई वातिपत्तकफवर्ततजोई वातसीतत्र्रारुरूक्षपछानो हलकास-कलदेहगतमांनो सूखमताकरदृष्टनत्र्यावे सरदीसंगसर्दहोजावे गरमीसंगगर्मकहुसोई तरीसंगतरनिश्रेहोई-खुष्कीसंगखुष्कतुमजानो हर्कतसकलवातगतमानो छीकझमानीखांसीत्र्यावे रोदनधावनवातदिखावे उछ-लनवोलनभारउठाय जाप्रकारसभवातिदखाय वायूदोप्रकारकीकहीए सनातनवातवाह्यइकलहिए वातस-नातनलक्षनऐसा शुश्रुतयंथत्र्यादिमतजैसा रूक्षकेशासिगरेप्रघटावे मंदमतीपरलापदिखावे दयाहीनाजिव्हा-श्ररकाय त्रप्रतीकोधतनदुर्वलभाय दूरतकांशपांत्रज्योंसोई वोलततैसेंक्षुधानहोई एकांतस्थानमनत्र्राधिकलगा-वेरागरंगहांसीचितचावे खद्दागर्मसङ्गाहोई मीठात्र्यादमांनहितसोई इस्वीसंगप्रीतनहिराखे व्यत्तयकार्यं इद्धि-त्र्याभाखे परांधीनजिव्हावसनाही स्वप्नवीचत्र्यतिवातदिखाही त्र्यथवापर्वतवक्षदिखावे स्कंधमांसउचाळख-पावे गोलनेत्रत्ररुखोटेहोई रूक्षपूसरे मांनोसोई वातसनातनलक्षनजांनो त्र्यागेवातत्र्यारजीमांनो ऊपरवा-तत्र्यारजीसोई लक्षनत्र्यादिलये समहोई श्रीरमूत्रविटछीकपछांनी हिडकीवमनत्र्यवासीजांनी रोकतत्र्य-धोवातमिलसोई क्षुधावतिद्रानिहहोई भूमाऊपरसयनसुखावे सहारतवरषामैथुनभावे प्रातकालजलपांनसुखा-य मदिरापांनऋधिकमनभाय वातउत्पत्तीलक्षणजांनी सोजासकलजोडपरमांनी सिथलतावातगंठिऋगजै-सें परसारहैपी बतनतेसें भयानक ऋतिचितामनमाही अफ बसक छजो डपरताही षटेदांत कंपतनताको खु-ष्कीफर्कतदेहीजाको भारीकर्णतुचापांटजावे कर्णवीचकछुपीडदिखावे हृदेजलनसंभ्रममनमाही स्वप्नवी-चभषदेखतताही ऋषवाकृष्णरंगलखपाचे धुधानासनिद्रानहित्रावे जेकरवातदेहकेमांहीं गरमीसरदीकिंच- तताही जैकरवातरुषिरगतजांनी जहांवातउतपीडामांनी गरमीप्रघटलाललखपावे भोजनकरेश्रफाराधावे पडतछालकेखुष्कीहोई दुर्वलदेहक्षीनत्र्प्रतिसोई जेकरबातमांसगतजांने ग्रंथीपडेपीडकसुमांने सिथलता-होए चुवकलखपावे जैसेंसूई चुवकदिखावे सघनमांसर्ग्रथीवतसोई मानोमालांसूत्रपरोई जेकरवातत्र्य-रिथगतजांनो लक्षनभ्वेतजंघपरमांनो उरूसंधिमेचुवकदिखावे त्र्रास्थिवीचचुवकलखपावे जेकरवातमिझगत-सोई निद्रानासदीर्वदुखहोई चुवकहोतऋस्थीकेमाहीं जहांमिझपीडालखताहीं जेकस्वातवीर्यगतहोई वीर्य-पातताहीछिनसोई ऋथवाभीतरवीर्यरुकावे ऋथवारुधिर वीर्यसंग्रङ्गावे रसगतवातहोतजवजाको करेयक्ष्मफु-निपीडाताको जेकरवातपेटऋतिधावे वातोदरकरपेटफुलावे जहांतहांसो जहोततनमाहीं करपदखेंचतपीडा-ताहिंगर्भाशयवीचवातजवजांनो गर्भपातताहीछिनमांनो ऋथवागर्भवीचरुकजावे ऋथवामूढगर्भप्रघटावे-जेकरवातजठरगतजांनोखांसीकोतादमीपछांनो वैठतकठतृषात्र्यतिहोई वमनहोतिचतातुरसोई नाभीऊर्धगे-गजोजांनो सोसभवातकोपकरमांनो करपदवीचवातप्रघटावे त्र्यजीरनहोतवातवलपावे वातजठरनाडीके-मांहीं सहायकिपत्तमिलेउतथाहीं त्र्रथवाकफघरजावतसोई छातीस्थांनभुजागतहोई जेकरवातकर्णवल-पावे विधराकरेपीडप्रघटावे जेकरवातजीभगतहोई जिव्हास्थूलत्र्यटपटीसोई जेकरवातनासिकाधावे मुगंधीदूरपीडप्रघटावे जेकरवातनेत्रगतहोई पाढाकिरेद्दष्टिहरसोई लक्षनप्रघटवातकाजांनो पीडाफिरेचुवक-संगमानो जेकरवातरुधिरकफहोई फूटतजोडपीडकरसोई फूटत डोएक्षुधाहटजावे वैठत ठुडी खुष्की धावे जेकरवातसंगकफमानो सोजासकळजोडपरजांनो कांपतजोडपीडप्रघटाय रूक्षकाष्ट्रवतजोडदिखाय हर्क-तसकलदूरकरसोई रहेतापखेदातुरहोईजेकरवातिपत्तसंगजांनो फुनसीप्रघटपीत्ततनमांनो जेकरवातरुधिरसं-गहोईनाडीलालऊर्थगतसोई मुखत्र्प्रक्जोडहोततवऐसे लालीक्च्सरंगपरजैसे सभकायतनएकसमहोई रुध-रीयतनभिन्नमुनसोई वासलीककारुघिरछुडावे त्र्प्रौरयतनकररुधिरहटावे एकवातवादीकहुसोई वजउलमुफ-सलत्र्यर्वीहोई फारसवादहफतत्र्यंदांम वातदोषवहुविधकेनाम प्रथमवातभीतरजवजावे पित्तश्लेष्मपरपीड-दिखावे वहविधनामवातकेऐसें रीगडवातगंठित्राजैसें कमरपृष्टपीडातनमाहीं वहुविधरोगवातउपजाहीं.

### ॥ ऋथवातवर्णनं ॥

॥दोहा ॥ मुख्यपांचिवधवातेहं इकइकषोडसजांन जाप्रकारश्रस्सीकहे वातयंथपारेमांन प्राणउदान-समानेह श्रपांनव्यानपरमांन पांचोनामकहे यथाभिन्नभिन्नगुणजान ॥ चौपै ॥ प्राणनामजोवायूहोई हृदयकंठगतमांनोसोई बुद्धीरमृतीदृष्टिबलदेवे छीकथूकिनगलतसुखसेवे उदांननामजोवायूकिहुए छाती-कंठनासिकालहिए सकलउपायकार्यमेधावे चिंतकवाणीबोलमुखावे समानतीसरीवायूजांनो छातीनाभी-जठरपछांनो खांनपांनरक्षामनलावे मलहूंतेंरसजुदाकरावे श्रपांनवातचौथीमनधारो गुदािलगकिटिपाद-विचारो श्रातंववीरजगर्भकहावे मलमूत्रादिकवाहिरल्यावे पंचमव्याननामकहुसोई मुख्यहृदयसिगरेतन-होई हिलावतनेत्रपलकसेजांनो शस्त्रकियादिककर्मपछांनो पठऋतुभेदवातगतजैसें श्रवत्रगविनसुनतैसें योपमजेष्टश्रपाढकहावे प्रतिदिनवायुवृद्धीपावे श्रावणभाद्रोवरषाहोई वातकोपतनपसरतसोई श्रसूंकार्ति कसर्दकहावे वातकोपहानीकरधावे विनापित्तजिगरीकेनाहीं इनदिनकोपवातकाताहीं उत्पत्तीकारणसुनिएसोई वातकोपजाकारणहोई गर्मसुष्कवस्तुजगजांनो वातकोपकाकारणमांनो तरश्ररुगर्मवस्तुजोहो-

ईवातकोषदूरीकरसोई वातदोषहोवेतवजांनो निजनिजस्थांनभेदजवमांनो मुख्यस्थांनवायूहितजोई आ-गेभेदसुनोश्रवसोई नीचेजठरकमरगतमांनो वृषणदोईश्ररुकर्णपछांनो श्रस्थीतुचानाडकेमांही श्रंसीभेद-वातइनथांही.

# ॥ ऋथवातहरऋौषधवर्णनं ॥

चीपै सकलवातहरत्र्यौषधजोई त्र्यागेलिखाभेदसुनसोई त्र्रसगंधभिंडगीहिंगूजांनो रहसनत्र्रंमलतासपछांनो पाषानभेदपाडलहितहोई प्रसारनीवाविडंगहितसोई पतूनीवालविल्वहितजांन दोकंडेन्त्रारीत्र्रारनीमांन जढएरनत्रप्रकाेंचपछांना साजजहिंदीथोहरमांनी काष्टनाजतीवंदःसोई तीनतूचोकजुत्रप्रांइनहोई जडो-खारविडलूणकहावे इटसिटर्निवूकिवसुखावे सुंठीजीराश्वेतपछांनी जढजमालगोटेकीमांनी तिंतडीक-सालूनीहोई चित्रातज्जकां एफलसोई भखडाककडार्सिगीजांनो काकैनीमापैनीमांनो ऋनौलनामजोमह-दीहोई मुंडीवान्नीत्र्यतिहितसोई सीसासांभरलूणकहावे त्रिफलामेथीवातहटावे हीनकूतरीलाचीजांनो ता-लीसपत्रमघसीं फपछांनो नारदयनगजि पिपलजोई पिपलामूलमचे हितसोई पुरातनगुड ऋजमोदाजांनो के-शरकणकलौंगहितमांनो गुगलएरणतैलसुखावे कटूतैलकस्तूरीभावे धनित्र्यांवीजकौडहितहोई त्र्रगरथोंम-हितजांनोसोई सकलवातहरत्र्यौषधजांने लखसुभावसेवेसुखमांने फकीत्र्यथवाचूंरणसेवे वंधनमर्दनहुकना-लेवे गोलीगोघृतमेलवनावे करेयतनदुखवातहटावे ऋवसंजोगीऋौषधजांनो ऋागेलिखीयंथमतमांनो वञ्चजुत्र्यांइनमघांमंगावे मर्चिपपलामूलरलावे काष्टनाजदौसींफमिलाय सीसालूणचित्तरापाय वाविडंग-समन्त्रीषधल्यावे साडेनेनेमासेपावे सुंठीकंदविधारालीजें साडेनेनेतेतिलेदीजें हरडडूडतीलासंगजांनी पुरा-णागुडसततोलेमांनो गोलीमासेपांचवंधावे तप्तनीरसंगप्रतिदिनखावे जोडवातवाकरपदहोई शेंगडवात-न्त्रादहरसोई गुदापीडकफटूरहटावे सकलवातकाखेदमिटावे वाविडंगाहिंगूमंगवावे धनिन्त्रांगजिपसल-संगपावे पादःजीराश्वेतमंगाय मवसुंठीचोकचित्तरापाय वरेत्र्यामचंभिडिगील्यावे सर्पपकीडभागसमपा-वे सभतेदूनात्रिफलापाय सभसमांनगुगुलमंगवाय करइकत्रघृतमेलकुटावे गोलीमासेतीनवंधावे प्रतिदि-नएकमधूयुतखाय सकलभेदकावातहटाय त्वचापीडमुखपीडाजावे प्रमेहदूरबलवीर्यवधावे संग्रहणीववा-सीरहटजाय सेवनकरदुखदूरहटाय सीसालूणचोकमंगवावे वाविडंगत्र्यजुत्र्याइनपावे हिंगुमेलवरावरली-जें त्रंवलिकवभावनादीजें सातभावनादेवेकोई फ्निरसभखडालीजोसोई सातभावनाताकीदेवे तीफुनि. रसन्त्राद्रककालेवे सातभावनाताकीदीजे फुनिन्नेलचनेडोकीलीजे एकभावनाताकीदेव फुनिपीसगोलीक-रलेय गोलीमासेर्तीनवंधावे प्रतिदिनगर्मनीरसंगखावे कांजीछाछिकवरसहोई त्र्रानुपानलखसेवेकोई सकल-भेदकावातहटावे वातसीसछातीकाजावे ऋरुचोटूरकंठटुखखोई ऋागेतैलसुनोऋवसोई ऋसगंधभलावा-तैलसुखावे सर्पपतैलातिलोंकाभावे सतावरतैलभखंडाजोई प्रसारनीगजप्रसारनीसोई गर्मतैलकरमर्दन-कीजें वातरोगनिश्रेहरलीजें त्र्रथवात्र्पीरत्र्पीषधीपावे तैलपकायमलेदुखजावे गर्मतैलजलवैठेकोई त्र्रथ-वाहुकनाकरसुखहोई त्र्यवनुटनेकीविधीवखांनो मर्दनकरदुखदूरपछांनो त्र्यगरतोलित्र्याकुठमंगावे छडत्र्रस-गंधकस्तूरील्यावे जरंवादहलदीमंगवाय दारुहर्दलसंगरलाय त्र्याटामसरताहिसंगपावे करइकत्रवुटनावन-वावे निर्वातस्थानमर्दनकरवाय सकलभेदकावातहटाय निर्धूमत्रप्रमुखदायकसेवे रूईत्र्यादपर्मतनलेवे स्ना-

नगर्मजलसेवनभावे करेपथ्यदुस्वातहटावे मांसरसाचनेश्चोंकाभाय कणकगाववृतपथ्यसुस्वाय बुल्यीमा-षाचिरींजीभावे तितरमांसकेरलेखावे कोमलसागसतावरहोई कको डासागसींफहितसोई दघीछाछगोकी-मनभावे किवखटाई पिस्ताखावे कंडेश्चारीफलवदांमहितजांनो दाखवतां उमूलीमांनो श्रखरोटने उजाश्चाद-कहोई छिलकेविनमुंगीहितसोई पुरातनतं डुल्याविचडीखावे कूपनीरहितवातहटावे जाप्रकारसभपथ्यविचा-रोश्चागश्चीरकुपथ्यिनहारो दिवासयनजागेनिशिमाहीं शीतलजलमदिराहितनाहीं वातिकनरमेथुननहिभावे चनेकणकमीठानहिखावे सावतमुंगीमटरजोहोई मसरश्चादघृतकचासोई सकलवातपरसिक्षागावे पथ्याप-थ्यविचारसुखावे श्चागेवास्तववातपछांनो उनवातकालक्षणमांनो वातउनतनसिथलदिखावे टुटतजोड-वेलनहिभावे प्रतिदिनकफकीवृद्दीजांनो वुद्धिमंदिंचतातुरमांनो जहांवातकफतहांविचारो कफहरश्ची-षधिनश्चेषारो.

#### ॥ ऋथान्यमते कफवर्णनं ॥

॥ चौपै ॥ श्रादवातकफदूसरजांनो श्रागेलक्षणकफकेमांनो कफमुभावसरदीतरहोई लेसदारकोम-लहैसोई हर्कतसकलएकनाभावे करेसिथलकफलक्षणगावे श्रवलक्षणकफजाकोहोई धीरगंभीरविचार-तसोई भरामांसतनमोटाभावे श्रर्रथीसकल्लहप्तनिहिश्रावे सीतलतनभोजनरुचिनांही कार्यखेदलखधीरजनाहीं गोषृतरंगहोततनतेसे श्रथवाकंचनरोपनजैसे छातिमस्तकचौडाजांनो रुष्णकेशतनास्निध्पछांनो निम्लेनेत्रताहुकेहोई नेत्रकोणलालीपरसोई मैथुनसमेहोतवलवांन श्रधिकतरीरसवीरजमांन श्रधिकपुत्रकंन्या-कमहोई स्वछमुभावकोधाविनसोई मित्रवंषुलखन्त्रानंदपावे श्रायूश्रधिकनींदमनभावे मातपितागुरुसेवा-जाने लज्जावांनज्ञानमनश्राने वाणीभारीसाफदिखावे कौडीतीक्षणचीजमुखावे गर्मखुष्कभोजनमनभाय लघुभोजनश्रतिकवहुनखाय गुणीत्र्यापगुणसभकाजांने रोदनश्रधिकनाहिमनश्राने वागवृक्षस्वपनेमेदेखे हरियासकुसमावलिपेखे कफीपुरुषकरडातनजांनो भारीकंठसीसमनश्रांनो कोतादमीकासतिसहोई खाजनेत्रमुखनासिकसोई श्रधिकनासिकानीरचलावे खाजजोडपरसोजदिखावे सायंकालप्रातवलहोई कफल्लक्षणऐसातनसोई.

# ॥ कफहरत्रीषधवर्णनं ॥

॥ चौपै ॥ त्र्यागेकफहरत्र्योषधगावे सकल्यंथमतखेदहटावे गिलोपतीसगोरोपनहोई चिरायतानिव-खेरिहतसोई वालाश्वेतधमाहपछांनो हलदीदारुहर्दलमांनो कांफलश्वेतपापडाजोई काष्टनाजपाडलहि-तसोई मुंडीवीजकसींडीजांनो वथूनीलूणवावचीमांनो सेवतीपाडलरेंगणजोई मैनफलनागदीनहितसोई ककोडात्रिफलामहदीजांन त्र्यनौलत्रिवीपुटकंडामांन जढजमालगोटेकीजांनो त्रायमानविडलूणपछांनो मालकंडुनीलाचीजोई त्र्यजुत्र्यांइनमुंठीत्र्यतिहितहोई किकरसींफसारिवाजांनो त्र्यसगंधसींफसिजिहित-मांनो जडोखारिहेंगूमनभावे धनित्र्यांकेशरनागसुखावे तज्जतमालपत्रहितहोई तालीसपत्रसितजीरासोई योमचोकगजिपण्यलभावे चित्रापिण्यलमूलसुखावे त्र्यंमलतासवकमजोहोई वह्नजुत्र्यांइनत्र्यतिहितसोई त्र्यगरिसलारसमुंगपछांनो सुपारीमुत्थरत्र्याद्रकमांनो कवावचीनीजलपत्रीहोई मधांमचेहालमहितसोई चंदनजैफललैंगपछांन कुलंजनककडार्सिगीमान मस्तकीकुठभर्डिगीजीनो पुष्करमूलवतीरामांनो ताम्र-भस्मलींत्र्यतिमुखदाई कफहरत्र्यौषधसभीसुनाई त्र्यागेत्र्यौषधजोगविचारो कफकरदूरसत्यमनधारो त्र्याद्र-कसुंठीमघांमंगावे चिरायताहलदीमर्चमिलावे लेसमन्त्रौषधपीसवनाय दुंवेकाफुनिपित्ताल्याय ताकेवीच-सातदिनसोई संपुटकरराखेजवकोई फुनिसुकायचूरनवनवावे त्र्यंगुलसेंतालूपरलावे मलेजीभकफवाहि-रत्र्याय निश्चेकफरूतदोषहटाय जरदीसकलदेहकीजावे रूष्णकेशकरमुखउपजावे कांफलपुष्करमूलमंगाय भिंडगीककडिंसगीपाय मघमिलायसमभागिपसावे चूरनप्रातमधूयुतखावे मासेतींनिनताप्रतिखाय निश्रे-कफरुतदोषहटाय त्र्रथवावमनकरेकफजावे गरारेकरदुखदूरहटावे निवूरससुंठीमघलीजें त्र्राद्रकलूणहिं गुसंगदीजें इनकेजलसींकरेगरीर निश्चेकफरुतदोषानिवारे गर्मनीरकरताहिपिलावे गर्मरेतकरजोडासिकावे-त्र्यतिमैथुनहितजागेसोई त्र्यतीखेदचिंताहितहोई पुरातनमदिरात्र्यतिहितजांन खुष्काभोजनकफहरमांन कंडेन्त्रारीवीजमघांमंगवावे सुंठीमेलवरावरल्यावे पीसनासिकापावेसोई निश्रेकफदुखवाहिरहोई लूणफ\_ डकडीमघांमंगावे पलासवीजत्र्रश्छिलकाल्यावे पीसगर्मजलनासिकपाय सिथलताकफमूर्छाहरेजाय सरीहवीजमनसिलामंगावे लूणफडकडीसंगरलावे लेसमगूत्रपायपिसवाय ऋंजनकरकफदोषहटाय तापवीचमूर्छाप्रघटावे ऋंजनदूरकरेसुखपावे त्रिफलात्रिकुटाद्यारमंगाय वीजमीचकालूणरलाय लेसम-त्र्यौषधखर्लकरावे तुलसीनीरपायपिसवावे मूर्छासंनिपाततपमांहि त्र्यंजनकरकफनासेतांहि तोलात्रिकु-टालूणमंगावे त्र्याद्रकरसत्रैतोलेपावे गरारेकरकफदूरहटाय कछुपीवेकछुनासिकपाय पाडोएकसिरका-मंगवावे त्र्याद्रकरसत्रैतोलेपावे राईसुंठीपीसमिलाय मासेतीनतीनसमल्याय पादभारपरवैठेसोई गरारे-करकफवाहिरहोई मुखपसारवैठेदुखजावे छातीकंठसीससुखपावे चमकतनेत्रशुद्धहोजाय क्षुधाप्रवलक-फदोषहटाय मुंगीरसफुलकामनभावे कुलधीमांसजांगलीखावे त्र्राद्रकनिवृथोंमपछांनी मधूसींफमेथी-हितमांनो तोरीसागवतांऊखावें कफहरपथ्यदेखवलभावे त्र्यागेकफकुपथ्यसुनसोई जाकारनकफवृद्धि-होई दधीदूधसीतलसोजांनो वासीसीतलभोजनमांनो दिवासयनमूलीहितनाहीं मिसरीलींमीठातजताहीं त्रातीस्निग्धचिकनाजोहोई कफीपुरुषत्यागेसुखसोई त्रासलीकफदेहीकेमांहीं घटजावेसुनलक्षणताहीं कफस्थानसूकेसभजांनो धूंमतिशरत्र्यालसवहुमांनो सिथलजोडिसगरेतनहोई त्र्यागेत्र्योषधसुनिएसोई तरत्र्यरुगमेचीजहितजांनी जैसेंगावदूधघृतमांनी त्र्यनूपदेसकेजीवविचारे उनकामांसकफीमनधारे मिठे-त्र्याईचिकनवस्तुनरखाय मालसघृतत्र्यतिनिद्राभाय पांचभेदकफहूंकेजांनो तिनमेलंवकनामपछांनो छाति-स्थानजाहुकाहोई रहेसदावलदायकसोई टूसरकफकलीदकरकहिए जठरस्थानजाहुकालहिए कौडीस्थान-जठरमुखजांनो उवाललेतदुर्गेधीमांनो खांनपांननीचेकरसोई रहेसदावलदायकहोई वोधकनामतीसरीजांनो जिव्हास्थांनानिवासपछांनो सकलस्वादकाकारणसोई जाप्रकारइकनिश्राहोई त्र्प्रौरवैद्यमतऐसाजांनो वात-स्वादकाकारनमांनो चौथीकफतिर्यककहुसोई निवासस्थानसीसमेहोई जासोंजलनेत्रनतेंत्र्रावे जाप्रकार तिर्यकगुणगावे श्लोष्मकानामपांचमीकहिए निवासस्थानजोडसभलहिए दढकरकोमलरक्षाधारे जाप्रका-रकफगेहविचारे विनारोगदेहीजवहोई पांचभेदकफनिश्रलसोई जवविगाडतनमाहिविचारे स्थानछोडकफ-पसरतसारे कफ उछालदेही जवजांनो परस्परदोषविरोधीमांनो करेयतनिश्रामनमाहीं विनावमनत्र्रीषधहित-नाहीं ऋथवाप्रतिदिनमधूखुलावे धीरजकरकफनिश्रलथावे शिशरवसंतदोइऋतजांनो कफउछालतनश्र-धिकपछांनो यीखमऋतसंधीजवहोई कफउछालतनिश्रलसोई कफकरश्रीषधभोजनजांनो त्र्यागेलिखा-

यंथमतमांनो तरत्र्प्ररुसर्दवस्तुजोहोई कफकरभोजनमांनोसोई कफपैदाकरनिश्रलराखे इतनाभेदसर्दतर-भारवे तरत्र्प्ररुगर्मवस्तुजोहोई कफकरदेहपसारतसोई गर्मखुष्कवस्तुजोजांनो घढावतकफनिश्रामन-त्र्यांनो.

#### ॥ ऋथपित्तवर्णनं ॥

॥ चौपै ॥ जाप्रकारकफतनमेहोई न्न्रागेपित्तभेदसुनसोई पित्तदोषतीसरपहचांनो सफरानामफारसी-मांनो पित्तमुभावगर्मतरहोई पतलासूपमतीक्षणसोई गरमीतनन्त्रगनीवतजांनो सकलपित्तकाकारणमांनो न्न्रगनीजठरपित्तकरसोई वाग्भटकहेरधिरमलहोई कईवैद्यऐसामतमांने रुधिरपित्तसमभेदनजांने पित्तन्गरसूषमहोई रुधिरगर्मतरभारासोई कितावकफायाभेदिदखावे चर्चान्त्राधिकतहांमनभावे कोधमुगंधी-प्रीतीजोई रतीन्त्रादवलपित्तजसोई न्त्रागेलक्षणकारणजांनो जिनकरपित्तन्त्राधिकतनमांनो धनीतेजचंचल-मितहोई सीन्नकरकोधिसोई सीन्नश्वासमैथुननिहभावे उदारखेदकरकायिदखावे निर्मलवस्तुसुगंधीभाय सरणागतरक्षामनलाय होएखेदिचितामननाहीं न्त्रग्नीतेजक्षधाप्रगटाहीं खद्दामीठाकौडाभावे सर्वतसीतलनी-रसुखावे परसान्त्रधिकहोततनमाहीं दुरगंधीचलेदेहतेताहीं कणकरंगवतजोडलखावे मुखपरलाईदाघदिखावे पीलेकेशलालकलुजांनो वृद्धापनसीन्नदेहरूशमांनो न्न्रतीधूपवामिदरापांन लालनेत्रताहीं छिनजांन स्वप्नवीचपुष्पांकुरदेखे पलासवृक्षवात्रग्नीयेखे विजलीनिकटिसिंहलखपाय मर्कटविक्षीव्यान्नदिखाय.

# ॥ त्रथपित्तहरत्रोपधवर्णनं ॥

॥ चौषै ॥ श्रागेश्रोषधकोशविचारे प्रवल्णित्तनस्वेदिनवारे चिरायतानिवकौडिहतहोई वालविल्वणि तपापडसोई हलदीपांनसेवतीजानो पादःपाडलमूलीमांनो तोरीमिठीसौफमुखावे त्रिफलात्रायमानमनभावे इलाचीचंदनस्वेतसुखाय कपूरवर्चजढमेंदीभाय कंटूरीकरथवावचीभावे गुलावपुष्यकमित्र्यांचितचावे कंगु-णीजढजढिककरभाय खव्वलजढगूलरमुखदाय मुलठीनागरमोथाजांनो नारदयनवांसामनश्रानो दूध-लुहारामिशरोहोई मखनश्रादगावष्ट्रतसोई श्रंगूरफालसाश्रतिहितजांनो सकलिपत्तहरश्रोपधमांनो गोली-चूरनकाथवनावे सेवश्रौपधीपित्तहटावे चाहेसीष्ट्रदकरकोई विनरेचकहितश्रीरनहोई जेकरदेरसंगनिकसा-वे ताहिगावष्ट्रतश्रीपधीपित्तहटावे चाहेसीष्ट्रदकरकोई गुलावकपूरसुगंधीसोई श्रतरसुगंधीवस्त्रवनाय पुष्य-मालहितरागसुखाय प्रथमपहरसुखरातिवचारे वेठचांदनीपित्तनिवारे सवजीवागहे।दमनभावे सुंदरितिरश्रा-प्रेमदिखावे वालखेलवंधूमनधारे सकलपित्तहरयतनिवचारे जेकरश्रधिकपित्तनजांने रुधिरनिकालसीष्ठसुख्यांने त्रिवीदाखित्रफलासमल्यावे गोलीमासेपांचवंधावे प्रतिदिनसीतलजलकेसंग सेवनकरेपित्तरजभंग-दाखपुष्यकमित्रांमंगवावेदुधकलितिलाचेल्यावे ककडिंसगीकत्थरलायनूतनश्रोषधपीसवनाय मोतीभ-समकपूरमिलावे लेसमचंदननीरिपसावे गोलीमासेतीनवंधाय सेवनकरेपित्तदुखजाय सुर्षवादाश्रादयक्षमतनहोई पित्तविकारहरेसुखसोई जउोकणकचावलमनभावे मुंगीगोघृतमखनखनखवे दूधनीरसीतलहितजानो चंदनत्रकेतकपूरपछानो दुधकलितिली स्रितिहाई कंदूरीसागचुलाईसोई इत्यादिकपथ्यपित्तहितजांनो स्रागेपि-

त्तिवरोधीमांने तीक्षणार्मवस्तुजोहोई दधीतैलितिलहितनिहसोई खारीखद्दासोनिहभावे वतांऊषद्दीछाछन-खावे गर्मतैलिसरकानिहभाय त्राद्रकथोंमधूपनिहभायवस्तुलालकालेनिहलावे त्र्यतीस्वेदव्यायांमनभावे ती-क्षणसदं वस्तुजोहोई त्र्यतीपित्तपेदाकरसोई तीक्षणगर्मवस्तुजोजांनो पसारतिपत्तदेहमेमांनो सदिपित्तकोदूरह-टावे जाप्रकारतनिपत्तिदिखावे पैदापित्तवर्षऋतहोई सर्दऋतूतनपसरतसोई ऋतिहमंतिसगराहटजावे जाप्र-कारऋतुपित्तदिखावे त्र्यसलीपित्तहोततनमांही ऊनत्र्यधिकमुनलक्षणताही घटेपित्तवक्षुधाहटावे सीतल-जोडतेजतनजावे तिक्षणगर्मखुष्कहितहोई पांचभेदत्र्यागेमुनसोई त्र्यामासयपाचकिषत्तपछांनो भेदचारपर-वलवतमांनो पकावत्रखांनपांनतनसोई रेचकिषतदूसराहोई त्र्यामासयमुखकौडीजांनो रहेतहारसवृद्धीमांनो विचा रकवुद्धीउघमहोई सावकिषतहदयगतसोई तीसरपित्तरंगवतजांनो त्र्यालोचकचौथानेत्रपछानो वराजकिषत्तपांचमाकहिए त्वचागतिषत्तपांचतनलहिए.

# ॥ त्रथऊनाधिक सातधातूवर्णनं ॥

॥ चौपै ॥ सातोधातूतनगतजांनो त्र्यागेलक्षणजतनपछांनो उनत्र्यधिकधातूतनहोई स्थांनत्यागदुखदा-यकसोई रुधिरऊनतनमाहिविचारो सुस्तजोङतनखुष्किनहारो षद्दीसर्दवस्तुरुचित्र्याछे करपदश्वेतस्नानकेपा-छे रुधिरत्र्याधिकलक्षणसुनमोई करपदलालउलटगतहोई ऊनरुधिरपरयतन्विचोर कफहरत्र्ये।पधकोशसह्मारे रुधिरवृद्धिकरत्र्यौषधजोई भरमफुलादगर्मतरकोई गंधकत्र्यामलसारसुखावे निर्मलरुधिरसीघ्रतनल्यावे जे-कररुधिरत्र्प्रधिकतनजांने रुधिरछुडायसीघ्रसुखमांने त्र्यवरसधातदूसरोकहिए ऊनत्र्प्रधिकलक्षणतनलिहए उनहोएरसलक्षणजांनो सूकतकंठजीभमुखमांनो त्र्यामासयनिर्वलवलपहुंचावे करेपथ्यरसवृद्धीपावे त्र्य-धिकहोएरसलक्षणजांनो श्वेतहोएतनसीतलमांनो सिथलजोडखांसीप्रगटावे कोतादमीनींदवहुल्यावे नि-वूरसिंहगूसंगलीजें गरारेत्र्याद्रकरसयुतकीजें मुंठीलींगकाथकरपांन होवेरसवृद्धीकीहांन मासेदसतरुंजर-सल्यावे छेमासेजीरालूणमिलावे चूरणगर्मनीरसंगखाय रसवृद्धीदूरपथ्यमनभाय ऋधिकमांसलक्षणसुनसोई वडापेटमुखिगरदाहोइ गिलटीतालुजिव्हाजांनी भुजापृष्ठत्र्यतिमासपछांनी सरीरत्र्व्यधिकमोटाहोजावे अधिकपित्तकायतनसुखावे उनमांसलक्षणसुनसोई सिथलइंद्रित्रांताछिनहोई श्रीवाकर्णमसूडेजांनो पि-नीत्र्यादषुष्कसभमांनो नीचेउतरकनपटीत्र्यावे श्वेतरंगलक्षणप्रघटावे कफवृद्धीकायतनसुखाय मांसजी-चरवीत्र्यधिकहोततनमांहीं मांसवधेकालक्षणताही तंगश्वासनिवेलतापावे कफहरत्र्यौ-षधफाकाभावे मपीरनीरप्रतिदिनकरपांन होवेत्र्प्रधिकमिंझकीहांन ऊनिमझलक्षणमनधारो त्र्रधिकमांससभ-खुष्कनिहारो तिलीरागतनदुर्वलजांने माषमांसमीठ।हितमांने भोजनकरजलपांनसुखावे कफवृद्धीकायतनक-त्र्रस्थीवीचर्मिझजोहोई त्र्राधिकहोएलक्षणमुनर्साई नेत्रजोडसभभारेजांनो सकलत्र्रंगपरसोजप-छांनो छालकेसकलजोडपरजांन वलिष्टश्रंगचिकनेपरिमांन कफहरश्रीषधताहिसुखावे मैथुनश्रधिककरे-सुखपावे ऋस्थीगतमिझऊनजवहोई घिरेसीसदृष्टीकमसोई छिद्रहोतऋस्थीकेमाहीं कफवृद्धीकरऋौषध-ताहीं दूधमांसमीठाघृतजांने सेवनकरत्र्यस्थीसुखमांने वीरजन्त्रधिकहोतहैजवहीं रुचिहोतमैथुनपरतविंह जेकरमैथुननाहिविचारे मूत्रासयरोगपत्थरीधारे ऊनवीरजकालक्षणजांनी वीर्यपातचिरकालपछांनी ऋध-वाथोडावीरजन्त्रावे वीर्जस्थानवारुधिरचलावे वृषणउपस्थजलनप्रगटाय चुवकहोएतनसिथलदिखाय क-

फवृद्धीकायतनकरावे ताकरवीरजवृद्धीपावे उोजनामवलहूंकाजांनो सप्तधातुकातत्वपैछांनो छातिस्थान-जाहुकाहोई लालरंगकछुपीलासोई निर्मलचिकनास्निग्धाविचारो वलहुंकावलउोजसद्धारो जवसुभाव-गतफर्कदिखावे निरवलतनचिंताप्रगटावे सकलजोडिनिरवलप्रगटाय खुषकीतनवलवीरजजाय जवतन-उोजनष्टहोजावे तवजीवनश्रत्तिकठिनदिखावे खांनपांनतजानिद्वानाहीं श्रितिचिंताश्रितिभयमनमाहीं श्रितिफाकाश्रितिमैथुनकोजें उोजनष्टइनकारणलीजें मीठास्निग्धमासरसखावे निर्मलहलकाभोजनपावे भयचिंतदिककोधनधारे इनकारणकरडोजविचारे.

#### ॥ त्रथवातपीत्तकफस्थानकथनं ॥

॥ चौपै ॥ वातपित्तकफतनमेचीन्है मुख्यस्थानपाछेलिखदीने कधुकभेदश्रागेसुनसोई नाभोस्थानवा-तकाहोई पादश्रंगुलीतकपहचांनो श्रामाद्यायस्थांनपित्तकामांनो पित्तेवीचश्रांदरांभावे छातिकफकास्थां-निद्स्वावे श्रथवासिरग्रीवाकेमांही कफत्रश्रर्थित्सिहितथिरतांही रहेस्थानपरश्रापनजावे मिलेवाततवश्रागेधावेजहांवातइनकोलेजाय तहांपित्तकफकोपिदस्वाय वातवेगकाकारनजांनो भोजनश्रधिकश्रजीरनमांनो वासीश्रंनयथाजलपांन दुरगंधितभारीरूक्षपछांन इनकरवातकोपतनहोई कफत्रश्ररुपित्तचलावेसोई श्रथवाध्रंमजठरकोधावे सोभिकफश्ररुपित्तचलावे श्रथवाश्रधिकसुश्रारीहोई गजश्ररुश्रश्वदुडावतकोई श्रतीखेंद्रकरदेहिलावे वातपितकफरथांनछुडावे सातोधातुतनमेजांनो रिथरतानिजनिजस्थानपछानो वातवेगकरपसरतसारे नातरथिरतादेहमझारे धातूपसरस्थानतजधावे ताकरतनमेरोगिदिखावे विनावातपसरततननाहीं पसरकोपतनदोषदिखाहीं धातूसकलदोषधिरहोई विनावातपसरतनिहकोई रसत्रब्रादिकजठरिखावे ताकरवातकोपतनधावे धातुदोषहिलावतसोई ताकररोगनेकविधहोई निश्वेदोषतींनविधजांनो वातपित्तकफतनमेमांनो मिलेदोइइंदजकहुसोई संनिपाततींनोसमहोई भिनतींनमिलचारवखांने सातभेदऐसंतनजांने चतुरवैद्यलक्षणलखपावे निश्राकरहितजतनवनावे श्रादयतनपाचकिहतहोई कबादोषपकावेसोई धातूदोषिमिलेवानाही पाचकदेवाहिरकरतांही रेचकपाचकश्रतिहितहोई विनगरमीदुखदूरनकोई .

### ॥ ऋथऋाठभेदगरमीवर्णनं ॥

॥ चौषै ॥ त्र्याठभेदगरमोकेजांनो भिंनभिंनसभनामपछानो त्र्यगनीकीगरमीइकहोई सूरजत्र्यगनी-दूसरसोई गर्महुत्र्याडतिसरीजांनो गरमवस्त्रकरचौथीमांनो गरमनीरपंचमकहुसोई षष्टमगरमीमारगहोई छेपादिकसप्तमपहचांनो त्र्रप्टमकाथादिकमनमांनो त्र्याठभेदगर्मीतनहोई सकलदोषवाहिरकरसोई.

# ॥ ऋथपाचनौपधवर्णनं ॥

त्र्यागेपाचनत्रीषधजांनो करेयतनदुखदूरपछांनो सुंठिपप्पलामूलमंगावे चोकनामजढमर्चकहावे चित्राम-घहरीडसंगहोई कौडवङ्गत्रजुत्रांइनसोई मुत्थरवाविडंगमंगवाय त्रिविसींफमिठीसंगपाय छिलकानि- वइंद्रज डोत्र्यांनो वहारात्रायमानसंगठांनो सातूरीचंदनश्वेतमिलावे गोंमाघारताहिसंगपावे इत्यादिकसभ-पांचनजांनो इनसेंजोहितसोमनत्र्यांनो सुभावतुल्यगुणदायकजोई गोलीचूरनसेवेसोई त्र्रथवाकाथवना-यपिलावे पाचनत्रीपधदोपहटावे दिवसतीनत्र्यथवादिनसात सेवनकरेदोषमिटजात जवतकदोपपकेत्र्या-जावे तवतकर्त्रापधसेवनभावे दोप्रकारविधऐसीहोई पकायदोषविधपाछेसोई तहलीलनामकरसोइकहावे विरांमदोषलगसेवनभावे गोलीचूरनकाथवनाय सेवनकरेदोषमिटजाय दूसरभेदसुनोत्र्यवसोई ऊपरयतनक-रेंसुखहोई मरदनगरमहुत्र्याङलगावे त्र्यतिनिद्रात्र्यतिमारगभावे त्र्यथवाऊपरलेपकराय विरांमदोपनिश्चेप-कजाय देपेछिद्रचुडाईहोई लंबाईहोतिरजककहुमोई तहलीलविधीताहीछिनकरिए सुकायदोषनिश्रेक-रहारए जेकरदेरताहुमेजांने तोषुनियतनश्रीरविधमांने जेकरछिद्रयथारथहोई ऊनाधिकहोवेनहिसोई ताहियतनऐसामनभावे उपायकरेभीतरपहुचावे त्र्यौषधकरेउदरपहुचाय त्र्यामाद्ययमुखपासपुजाय तौफु-निवमनविरेचनठांने जाप्रकारटुखवाहिग्छांने त्र्यामाद्ययमुखऊपग्होई वमनसंगकग्वाहिरसोई नीचेजठ-रहोतहजवहीं रेचनदेवाहिरकरतवही जेकरसीसकंठकेमांहीं गरारेकरवाहिरकरताहीं जेकरवीचन्त्रांदरांजां-ने हुकनादेकरवाहिरत्र्यांने दुएदोपलक्षणजवहोई फोडाकुएरसौलीसोई फुलवहरीत्र्यादगंजदरसावे सो-जातापदुष्टप्रघटावे ताहियतनजाहीविधकीजें भीतरवाहिरत्श्रीषधदीजें मुहह्नलत्र्श्रीषधनासिकपावे रेचक-दाफयनाममुखावे मुनजजातपाचनकहुसोई यथाजोगवर्तेसुखहोई प्रथमऋौपधीदोपसुकावे मुहङ्कलकर-तनखेदहटावे ट्रसरदोपपकावेसोई कचादोपनर्श्रीपधकोई वमनविरेचनसमाविचारे कररक्षातनरोगनिवारे पकायदोषवाहिरकरसोई कचादोपनछेडेकोई जेकरदुएदोषतनमाहीं रुधिरत्र्यादधातुगतताहीं ताहियत-नऐसामनधारे निराहारव्रतकरदुखटारे कछुकदोषतनऊनदिखावे पाचनदेतनमाहिसुकावे त्र्रथवारेचकय-तनकराय यथाजोगलखऋौषधखाय फाकेऋधिकनदेवेकोई ऋतिफाकेकरऋतिदुखहोई ताकरवमनवि-रेचनदेवे पाचनहुकनाहितलखसेवे दुएदोषलखटूरनिकारे जाप्रकारविधयतनविचारे त्र्प्रतिलंघनकरदेहघ-टावे रोगीमरेदोषनहिजावे श्रेष्टवाग्भटमतीविचारे देखवलावललंघनधारे फुनिपाचनदेदोषह्ठावे ऋथ-वारेचककाथपिलावे धातूगतहोवेवानाहीं दुष्टतापदूरीकरताहीं.

# ॥ ऋथपांचभूतोंकावर्णन ॥

॥ चौषै ॥ भूमीजलञ्ज्ञगनीहेसोई वातत्र्यकासपांचतनहोई पांचोभूतदेहमेलहिए ज्ञनासरत्र्यरकांनफारसीकहिए ऐसेंमहाभूतमिलपांचहीं होतदेहजांनोयहसांचिह तामेकितनसोभूतलजांनो योदावकसोईजलमांनो जोजहउष्मतेजकहुमोई प्रधिटप्राणगतवायूहोई योपुलारसोक ह्योत्र्यकाशहीं ऐसंपांचभूततनवासाहीं
त्र्यस्थिमांसनाङीत्वकमेदा एतेपांचमहोकेभेदा वीरजरुधिरमूतपरसेवा पांचमीलालजानजलभेवा क्षुधातृपात्र्यकांतिकोधा तृष्मापांचतेजगुणवोधा प्रसरसंकोचनवाणीधावन उछलनवायूत्र्यावनयावन जडतानींदमूकतामोहे विसरनथवणव्योमतेंहोहे फुनित्र्यकाशतेथवणभयोहे वायुनत्वतेंतुचालह्योहे तेजहत्वतेंनेत्रपछांनो वारितत्वतेंरसनाजांनो नासाभूमितत्वतेंत्योही उपजीपांचइंद्रियांद्रयोहि व्योसमन्दसोइसुनेसोकांना
तुचासपर्देशपवनप्रधाना तेजरूपसोदेखतेना रसनाजांनोरनरसऐना पृथवीगधपछांनतनाता ज्ञानंद्रीजहपांचप्रकासा ऐसेंपांचभूततनजांनो लक्षनभिनन्त्रोरमतमांनो भूतभूतगतलीनदिखावे त्र्यागेभेदयथारथगावे

भूमीवीचलीनजलजांनो जलन्त्रगनीमेलींनपछांनो न्न्रगनीलीनपवनमेहोई न्त्राकासवीचलयवायूसोई न्त्राकासवीचिसगरेगतजांनो ताकरचारोतत्वपछांनो न्त्रगनीगरमखुष्ककहुसोई फारसन्त्रातसनामाहोई नीरसरदतरसोईपछांनो न्न्रावनाममतफारसमांनो पृथवीसर्दखुष्कप्रघटावे जमींननाममतफारसगावे वायू-पृथवीजोगपछांनो सर्दखुष्कताहीकरमांनो वादनाममतफारसकिए चारोगुणऐसेंतनलिहए.

# ॥ गुणत्राठमाव्याख्यानरसकचेत्रीरपकेका ॥

वेरबाउनरोगोंका जोरसक बेतेहोताहै. ॥ चौपै ॥ दोई भेदकारसपहचांनी कचापकादोई पछांनी जठ-राग्निनिर्वलजवहोई ऋथवाऊनहोतहैसोई खांनपांनतवकचाराखे ऋामनामरसताकोभाखे ऋामजठरम्-खकौडीजांनो विगडेतहांनिवासपछांनो तीनोदोषताहिढिगहोई विगडतएकदोषकरसोई ताकोत्र्यामना-मरसकाहिए विगडतदोषनेकविधलहिए त्र्यामासयरसनीचेहोई दुष्टहोएफुनिपक्षेसोई ताकरदोपनेकविध-जांनो द्रष्टांतएकञ्चागेपहचांनो जैसेंत्र्यन्नकोदराहोई सिद्दापडेभारयुतसोई भारीहोभूमिपरत्र्यावे पडेनेलनव-वृद्धीपावे निजगरमीकरदानाहोई सुंदरत्र्य्रज्ञसुखावतसोई जेकरनिजगरमीनहिजांनो ताकरत्रेलसोईविष-मांनी भीजतिनमदारहोजावे जोखावेविषरूपिदखावे ऐसेरसिवगाडतनमाहीं सीघ्रयतनकरसुखउपजाही जेकरयतनकरेनहिकोई रसविगाडमारकतवहोई जैसेंरसिसरकाहितहोई फसेजठरमुखदुखकरसोई विषस-मांनसोईमनधारो उत्यत्तीवहुविधरोगविचारो वातिपत्तकफतींनोहोई विगाडतत्र्यांमनांमरससोई ताकर-सांमनामप्रघटावे फसेवीचरगवंदकरावे धंमनीत्र्यादइंद्रित्र्यांजांनो फसेवंदकरदुखवहुमांनो निवेलतनभा-रीप्रघटावे कार्जहीनकरवातरुकावे रुंधवातनामाकहुसोई डकारत्र्प्रधोवायूनाहिहोई पाचकत्र्प्रगनीनिख-लजांनो तडफडाटकाःलीत्र्यतिमांनो त्र्यतीनीरमुखउतरतसीई मलत्र्यरमूत्रशुद्धनहिकोई भोजनपरत्र्यर-चीप्रघटावे दुरवलतनवलहींनदिखावे मलन्त्ररुमूत्रनेत्रनखजानो त्वचादंदपीलेसभमांनो जेकरपीलेहोव-तनाहीं ताकरकालेलालदिखाहीं पृष्ठसीसन्त्ररुजोडपछांनो न्त्रस्थीवीचपीडतनमांनो सिथलदेहन्त्रतिनि-द्रात्र्यावे मुखवेस्वादतापत्रघटावे पेटनर्मसोजातनहोई वहुविधलक्षणकरहैसोई जेकरत्र्यामदोषसंगजांनो सांमदोषतवनामपछांनो किसीधातसंगत्र्यांमविचारो धातसंवंधीनामउचारो जैसेंत्र्यामरक्युतहोई सामरक-करकहिएसोई जेकरत्र्याममांसगतजांने साममांसतवनामपछांने जेकरत्र्यामवातसंगलहिए सामवात-नामाकरकहिए ऐसेंजासंगत्रांमविचारे तैसंभिननाममनधारे त्रागिलक्षणभिनीवचारो सांमवातत्र्रादीमनधारो उदरसन्दतनसोजदिखावे पीडाजोडचुवकलखपावे जोडजोडप्रतिऐसाजांने मानोसूईचुवकपछांने जेक-रवातऋधिकतनहोई ऋागेलक्षणसुनिएसोई हर्कतजोडदूरतबऐसे खैचतजोडसिकंजेजेसे प्रातरातझडवा-दलमांहीं त्र्यतीवातत्र्यतिलक्षणताहीं कचादोपहोतहै जबहि करेयतनदुखदायकतवहि जेकरदोषपकेत्र्या-जावे करेयतनदुखदूग्हटावे जेकरत्र्यामपित्तयुतहोई सांमपित्तकरकहिएसोई सांमपित्तलक्षणप्रघटावे छातीकंठजलनत्र्यतिपावे जेकरत्र्यतीपित्ततनहोई प्रघटदुरगंधीलक्षणसोई हरेत्र्यारंगइयांमवाजांने लक्षण-देखयतनमनत्र्यांने कदाचितसर्दत्र्यौषधीनाही सर्दगर्मामिलदेवेतांही जैसेंधनित्र्यांसुठीजांनी तैसेंकरदुखटूर-पछांनो जेकरत्र्यांमसंगकफहोई त्र्यागेलक्षणसुनिएसोई गाढाकफचिकनातवजानो तारत्तारवतटुकडेमांनो श्वेतरंगिफक्किथिरहोई रकेकंठटुरगंधीसोई ऋरुचीऋरुडकारनहिऋावे लक्षणकचाऋांमदिखावे पकजावेतव- उलटाहोई पांचोइंद्रीवलवतसोई श्रोतवंदिसगेरेखुलजावे ऐसालक्षनकफीदिखावे जेकरवातदूरजवहोई भिनषुष्कमलिनरमलसोई उदरसन्दश्ररुकवजीजावे जोखनुवकदुखदूरहटावे सकलवातहरश्रीषधकीजें सिनग्धवस्तुहितताकोदीजें श्रांमपित्तजवपाकिदखावे निरांमपित्तसोनामकहावे पतलीलालपीतनिहजांनो प्रवल्युवावलदायकमानो तीक्षणभ्वादवीर्यवहुल्यावे पाकिपत्तलक्षणप्रवटावे जेकरकफिनरांमगतहोई श्रा-वतमुखजलदूरीसोई मुखसुगंधदुरगंधहटावे सामदोषउलटाप्रघटावे.

# ॥ गुणवर्ननत्रजीर्णभोजन तथा जलके फारसीवदहजमी ॥

॥ चोषे ॥ त्र्यजोरनजवतनमेत्रघटावे वदहजमीमतफारसगावे भोजनत्र्यधिकखायनरकोई त्र्यनूपांन-सेवेमुखहोई जेकरत्रप्रतिनरेलफलखावे त्र्यनूपांनतवलूणमुखावे त्र्यथवाचावलमुखमेपाय चापेचूपेरसमुख-दाय समुद्रझगवासेवेकोडे नरेलऋजीरननासेंसोई खावेऋंवऋजीरनपावे ऋतूपांनगोंदुग्धसुखावे सुंठी-सीचरलूणपुरवाय त्र्रथवागावृतवोझहटाय संगतरानारंगीसेवे होएत्र्यजीरनमिसरीदेवे त्र्रथवागुडसेवेसु-खहोई त्र्रनूपांनविनयतनकोई जोकोत्र्रातिवद्रीफलखावे त्र्रनूपांनजलगर्मसुखावे त्र्रातिकटहलफलसेवे-कोई ऋनूपांनकदली फलहोई पित्ताऋंवगुलीकाल्यावे खावेपनसवोझहटजावे ताडवृक्षफलखावेकोई तंडुलमुखरमचूपेसोई त्र्रथवामचेखायदुखजावे त्र्रनूपांनसेवेसुखपावे तुरंजखायत्र्रप्रतिबोझदिखाय सर्कर-सर्पपलूणमुखाय महुत्र्याफलीफालसाखावे खावेपिरनीवोझदिखावे छुहारात्र्रथवाखाएखजूर त्र्रमुपांनसे-वेदुखदूर तम्कापित्थफलवोझदिखावे गिरीनिवफलताहिसुखावे खजूरचिरींलीबोझदिखाय हरीडसेववा-मर्चमुखाय फगूडेफलऋंजीरवाखावे वटपीपलफलवोजदिखावे वासीजलसीतलहितहोई ऋनूपांन-हितन्त्रीषधसोई त्र्यंगूरछुहारामिसरीजांनो संघाडानीलोफरत्र्यतिमांनो कसेरूफलइत्यादिकखावे मुत्थर-इनकावोझहटावे जामनविल्वखाएजोकोई मुंठीसेवटूरदुखहोई मीलसरीमेवात्र्यतिखावे फलसरीहका-वोझदिखावे त्र्यनुपानजीराहितजांनो वोझदूरसुखनिश्चेमांनो वीजसारतरखीराखाय त्र्यांमलेपेठावोझदि-खाय कटूंलालकुंमडाखावे खायकरकालूबोझदिखावे मीचकजढवामुंठीखाय निश्चेसकलबोजहठजाय करौंदाकक डीवोझदिखावे धोवेसिरजलताहिपिलावे खावेघृतत्र्यतिवोझदिखाय जमीरीरसानिंवूमुखदाय मर्चछाछवामिठीहोई वोझहोएघृतनासँसोई खावेमांसवोझत्रातिजांनो त्र्यनूपांनरसकांजीमांनो जौखार-कपूरकचरीहितहोई घृतवागर्मनीरसंगसोई खावेतंडुलवोझदिखावे जडोखारजलवोझहटावे खावेकनक-वोझत्रप्रतिहोई तरपीराहितमांनोसोई मेदाखायवे। झत्रघटावे गर्मनीरतववोझहटावे कोद्रात्र्यन्नखाएजोकोई त्र्यतूपांनापिंडालुंसोई त्र्याटाकणकवोझप्रघटाय गरमनीरकांजीसुखदाय सक्ररत्रथवालूनखुलावे कणकचूं-नकावोझहटावे भेडदूधत्र्प्रतिखावेकोई मिठिछाछपांनहितहोई जाकोमदिरावोझदिखावे मधूपायजलता-हिपिलावे तंडुलमांडखाएजोकोई वाटीरोटीमंडेहोई ऋजुऋांइनइनकावोझहटावे ऋजीरनसकलभेदका-जावे ऋलप्तितेलकं रुनी जांनो सरी चावल जरोपछांनो वस्त्र छानति सदधी खुलाय ऋनू पांनसे वे मुखपाय तैलता-तिलौंकावोझिदखावे इमलीकुलथीकांजीभावे खिचडीमहिपटूधत्रातिखाय सीसालूंणसेवटुखजाय कपू-रसुपारीकेशरजानो दारचीनीकस्तूरीमांनो वाजलपत्रीवोझदिखावे समुद्रझग्गत्र्यनुपांनमुखावे गन्नेकारस-वोझदिखाय त्र्याद्रकरससेवेसुखपाय पलासखारवाताहिखुलावे रसगन्नेकावोझहटावे गावदुगधत्रातिसे

वेकोई त्र्यतूपांनरसमुंगीहोई वानुपदावताहुकोदीजें दुगधदोषिसगराहरलीजें त्र्यन्न उवालत्र्यधिकरससेवे मघजढिफिलफीयःदेवे जमीरीचूंनात्र्यादकहोई त्र्यनूपांनकोद्राहितसोई चनेमाषमुंगीत्र्यतिखावे मस-रकडांएत्र्यांवोझदिखावे तंडुलकांजीत्र्यतिहितहोई वोझदालकानासेंसोई पकायटूधवस्तूजोखावे त्र्यनूपां-नरसमुंगीभावे जवमुंगीरसजाकोदेवे ऐसीविधकरसोरससेवे चांदीहोएस्वर्णवाल्यावे तपायवीचग्समाहि-वुझावे सोरससेवे त्र्यतिमुखदाई सकलदोपपरसिक्षागाई मांसरसात्र्यतिवोझदिखावे त्र्यनूपांनत्र्यमीजढ-भावे तरकारीसकलवोझप्रघटाय गोघृतत्रप्रनूपांनसुखदाय कांजीखायवोझत्रप्रतिहोई सामुद्रीलूणमांनहित-साई पित्तपापडावोझदिखावे वीजमुहांजनदोपहटावे तोरीत्र्यादवोझप्रघटाय तंडुलधोयनीरसुखदाय वा-त्र्यंवलरसपद्यादेवे वोझटूरनिश्चेसुखलेवे थोंमखायत्र्यतिवोझदिखावे पनीरवनायसेवदुखजावे मछीमांस-वोझप्रघटाय मिठाऋंवसेवदुखजाय कवाववनायमांसदुखदाई सेवेऋंवदोपमिटजाई ऋतीगरमजलवो-झदिखावे सीतलजलसेवेसुखपावे सीतलजलऋतिवोझदिखाय गर्मनीरसेवेसुखपाय सकल्थूंमदुखदाय-कहोई गलघोलजलसेवेसोई सकल्यूंमकादोपहटावे पीवेनाकनेत्रपरलावे चरवीत्र्यादचिकनत्र्यतिसेवे मुंगीपीसनर्मकरदेवे सागचुलाईपालकहोई चचेंडाभठामूलीसोई त्र्यतिकटूंवावासत्र्यचार त्र्यूनपानसर्प-पमनधार पलासखारवाताहिखुलावे चुलाईत्र्यादवोझहटजावे सर्पपचोकसागत्र्यतिखाय चाकौतसागवा-वोझदिखाय सिकडखेरकाथकरदीजें त्र्रथवाकत्थवोझहरलीजें जिमीकंदत्र्प्रतिवोझदिखावे सेवेगुडटुख-दूरहटावे तरकारीसागनेकाविधहोई त्र्यतिसेवेपाचनसनसोई वृटाएकतिलोंकालीजें पूकभग्मपाचनही-तदीजें मागत्रकारीवोझहटावे निश्चेतनसुंदरप्रघटावे खांनपांनवहुविधकाजांनो दोपत्रप्रजीरनवहुविधमांनो पत्रवीजवाधानित्रांलीजें करकेकाथनाहुकोदीजें त्र्रथवामुंठीकाथापिलाय वोझनेकविधदूरहटाय सकलवो-झपरसिक्षागाई सुंठीधनित्र्यांत्र्यतिसुखदाई

# ॥ ऋथपृथवीऋवयवरूपवर्णनं ॥

॥ चेर्ष ॥ श्रवपृथवीकावर्णनहोई श्रवयवरूपनिर्णयमुनसोई भूमीसकलगोलमनधारो दोहसेकरसो इंविचारो दक्षणउत्तरहेसेदोई फुनिदोदोकरचारोहोई हेसेदीनवीचजलमाही उत्तराईजलवाहिरताही उत्तराईदेदक्षनमांनो हेसेतींनवीचजलजांनो चौथाभागविनाजलहोई तापरलोकश्रवादीसोई वैद्ययुनांनश्रवंमतलहिए स्वामसकूंननामकरकिए चौथाहेमास्वापछांनो भसकूंननामजलवाहिरमांनो तापरविश्वश्रवादीकिहिए स्वामसकूंननामज्योंलहिए उत्तरभागश्रवादीहोई हेसेतीनवीचजलसोई हेसेतींनासंधुगतजानो उत्तरभागउचेरामांनो भागउचेराहेसेतींन तापरदेसश्रवादीचीन्ह जांगलदेसभागइकहोई श्रवूपदेसलूसर्ग्हमोई साधारनदेसतीसराकहिए तींनभेदजलवाहिरलहिए जांगलदेसभोद्रमनधारो श्रविनीचेजलत्हाविचारो मारवाद्यगुज्यतकहावे मन्यन्त्रागरादेससुहावे श्रवीद्रग्जलकूपपलांनो विनादोलजलगतीनमांनो वजायदोलउत्तरवरपुज्यवे तवपाणीवाहिरनिकसावे श्रवीदेरजलवरपाहोई सूकतसीवरहितनिहसोई छोटउपजतवृक्षतहांही पवनवेगश्रतिकोपदिखाही उतपतछोटपुरपविचारो जाविधजांगलदेसनिहारो श्रव्यदेसलक्षणसुनसोई निकसतसीव्रवीरश्रतिहोई कोकनदेससंज्ञाकहिए सवर्जावृक्षतहांश्रतिलहिए होवत-श्रतीपेठनरऐसे मानेरोगजलोदरजैसे ताकरपुरपद्रवीमनधारो लक्षणदेसस्रनूपविचारो साधारनदेससुनो-

त्र्यतमोई पाणीतलेदूरनिहहोई नानेडेनांदूरिखावे छोटेवडेवृक्षमनभावे ,उतपतपुरुषतहांसमजांनो वलवु-द्धीतनसमतामांनो त्र्याठोरोगत्र्यसाध्यकहावे नेकभेदकरिगनतीत्र्यावे साध्यत्र्यसाध्यहोततनमांही भिननाम-त्र्यवसुनिएतांहिकुष्टएकपुलवहरीजांनो संयहणीरोगजलोदरमांनो भगंदरववासीरजोहोई नथूरमुजाखपथ-रीसोई सातोजिहारोगपछांनो होएपितापुत्रादिकमांनो सिल्लरोगिषिपरेकाकहिए नकरसपीडत्र्यंगूठेलिहए-पुलवहरीकुष्टरसीलीजांनो ववासीररुधरीमनत्र्यांनो वादीरोगिषताकोहोई निरवलजोडपुत्रकासोई त्र्याठो-भेदत्र्यीरसुनत्र्यागे होएरोगपुनिदूसरलागे रोगीसंगरहेजोकोई खांनपानतनलागतहोई खडोरोगपुलवह-रीजांनो छोटेवडेछालकेमांनो श्रीतवंददुखनेत्रविचारो जुषांमतापकुष्टादिकधारो होएएकतनदूसरलागे रोगीसंगतकरदुखजागे.

# ॥ पुनःपांचभूतकथनं ॥

॥ चौपै॥ पृथवीत्र्यापतेजत्रप्रकात त्र्याकासभूतपांचोविख्यात इनकेभेदकहेसभपाछे जाप्रकारजन्मवर्ततत्र्राछे इनविनवातएकजगनाही ऐसेंकहायंथमतमाही पांचभूतगतिक्विवचारो संबंधसकलगत-निश्राधारो जैसंपांचभूततनहोई लक्षणभिनसुनोत्र्यवसोई त्र्रस्यीमांसिमझजोजांनो पृथवीत्र्यंसदेहमेंमांनो परसावीरजरुधिरविचारो लालमूत्रजल्र स्तिनहारो क्षुधातृषारुचिक्रोधविचार तेजरूपत्रगनीगुणधार गमनागमनत्रलापदिखावे वलावलसकलपवनप्रघटावे जडतानींदमूकताजोई गुणत्रकासतनवर्ततसोई निवासस्थानइनकेतनमाही त्र्रागेलक्षणसुनिएताही पृथवीस्थांननासिकाजांनो ताकरयहणसुगंधीमांनो जिल्हास्यांननीरकाकहिए ताहीकररसटपकतलहिए नेत्रस्थानत्र्यगनीकाहोई दृष्टीतेजदिखावतसोई वातस्थानतुचामनत्र्यांनो ताहीकरकेस्यर्शपछांनो त्र्यकासस्थांनकर्णकहुसोई सन्दज्ञानताहीकरहोई निजनिजस्थानतत्वतनमाही एकदूसरेजावतनाही.

# ॥ ऋथपांचभूतस्वादकथनं ॥

॥ चौषै ॥ पृथवीत्र्यापतेजत्र्यस्वात लिखेस्वादइनकेविस्यात पृथवीषद्दास्वादिखावे जलखाराफिका-प्रघटावे मिठास्वादवातकाजांनो त्र्यगनीकौडास्वादपछांनो षटास्वादजाहुमेहोई पृथवीत्र्यंशत्र्यधिकलख-सोई जाप्रकारजोत्र्यधिकदिखावे ताकित्र्यधिकत्र्यसलखपावे वहुविधस्वादभूतगतजांनो भूतादिगतसकलप-छांनो त्र्यवव्याख्यानवैद्यकाकरीदाहै.

### ॥ ऋथवैद्यलक्षणं ॥

चौपै त्र्यागेलक्षणवैद्यवखांनो ऐसावैद्यरोगहरमांनो मुंदरतनमननिर्मलराखे त्र्यमितवोलमिथ्यानहिभाखे 
गुचिपवित्रशुचिवस्त्रलगाही मुगंधितरहेकोधमननाही विद्यात्र्यधिकचिकित्साजांने गुरूवचनमुखसत्यपछांने
निदानचिकित्सालक्षणसारे देषतहींमखवचनउचारे नाडनेत्रमखिजव्हाजांने लक्षणमत्रत्र्यादपाहिचाने सस्तिके

यासिगरीमनधारे नेत्रत्र्यादिदुखदूरनिवारे पापलोभत्यागेमनवानी दयादांनश्रद्धायुतज्ञानी सभकाप्रियप्रीती मनधारे ऐसाहोतनरोगनिवारे कुलीनवैद्यऐसाहितहोई करेचिकित्सादोपनकोई.

### ॥ ऋथषटरसवर्णनं ॥

॥ चौषै ॥ षटरसभेदसुनोश्रवसोई जाप्रकारजगवर्ततजोई मिठाषद्दाकौडाजांनो कसयलातीक्षणल-वणपछांनो भिनभिनगुणवर्ततजैसे श्रागेभेदसुनोश्रवतैसं मिठाकफश्ररुपितवधावे श्रागेकिचितभेदसुनावे थिदामिठेसंगाविचारो ताकरकफवृद्धीमनधारो विनचिकनाईमिठाखावे ताकरकफवृद्धीनिहपावे किचितभे दश्रीरमनश्रांनो भिसरीमधूवातकरजांनो पटाकफकरपित्तवधाय किचितभेदसुनोमनलाय श्रानारश्रामलाश्रा-दिजांनो कफहरवातवधावतमांनो जहांपित्तकफमिश्रितहोई कसयलादूरकरेहितसोई केवलिश्रेपित्तवधावे मिलीवातकफदूरहटावे खारीलवणवातहरहोई कफश्ररुपित्तवधावतसोई कौडातीक्षणपित्तवधावे वातश्रीरकफदूरहटावे.

### ॥ ऋथप्रकृतिभेद्रलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ वीरजमोत्रप्ररुधिरमंझार त्र्यवरजुमध्यगर्भनीनार भोजनमोत्र्यरुचेष्टामांही त्र्यरुजोजेरहुंसों-प्रगटाही त्र्यरुवसंतत्र्पादिकऋतजोय त्र्यधिकदोषवातादिकहोय तिनत्र्यनुसारमनुष्यस्वभाय होवतहैसो-कहोंसुनाय १

# ॥ ऋधवायुत्रकृतिलक्षणं ॥

॥ दोहरा ॥ छोटेकेशशरीरछश रूपापणवाचाल मनत्र्यकाशभमेस्वप्नमें वायूप्रकृतिसुभाल-॥ चौपई ॥ छशतनबहुजुरोषिताहोई श्रल्पकेशचलचितजासोइ भ्रमतस्वप्नमंमध्यत्र्यकाश वहतवकेइस्थितमनतास इनलक्षणकरवातस्वभाय प्रगटसभनकोकह्योसुनाय.

### ॥ त्रथपितप्रकृतीलक्षणं॥

॥ दोहरा ॥ युवाकेसस्वेतिहवरै वुद्धिवानश्रुतलेज तनपर्साकोधीरहेस्वप्नलषेत्रातितेज ॥ चौपई ॥ विना-समयस्वेतहेंकेश गौरावर्णस्वेदतनवेश कोधीपंडितहोवतसोयी त्र्रातिहीदीप्तमाननरहोयी स्वप्नविषेप्रकश-वहुदेषै पित्तस्वभावइनलक्षणलेषे

#### ॥ त्रथकफत्रकृतिलक्षणं ॥

॥ दोहरा ॥ जोगंभीरत्र्यतिमतिरहै स्थूलत्रंगाचिकनाय केसचीकनेवलत्र्यधिक स्वप्नेजलहिदि-स्वाय ॥ चोपई ॥ इस्थिरचित्तस्थूलजोत्रंग होइसोपुत्रमुपुत्रहिसंग होहिस्निग्धकेशतनतास स्वप्नविषे-वहुजलतिसभास कृषरवमावकेलक्षणकहे जैसेग्रंथहुंतेल्पलहे

### श्रीरणवीरप्रकाश

### ॥ ऋथभेदलझणं ॥

॥ दोहरा ॥ दोयदोयत्र्रारुतींनतींन मिश्रतदोषवषांन मिश्रतहीजुसुभावतिह त्र्रागेसुनोसुजांन कफत-नत्र्राधिकजाकोरहै तिहमूर्छाप्रगटात वायुपित्तरजगुणत्र्राधिक घुमेरस्रांतित्र्राधिकात कफत्र्रारुसतगुणत्र्राधिकहोय भौरस्रांतिहोयतास कफ्रुवायुतमगुणत्र्राधिक तौतन्द्राकोवास वलजावेमनग्लानदुख त्र्रोर-त्र्राजीरणस्वेद याहीसेभीग्लाननर मनहिकरतसोछेद जवबलथकतङ्क्ताहनहि त्र्रालसकहिएजोय इन्ह-त्र्रादीकरजानियो वृद्दिवानहितसोय

# ॥ ऋथवायुकोपलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ वातकोपलक्षणन्यवहार सोमुनलोजोचतुरिवचार हलकोरूषिवस्तुजुखाइ स्वल्पश्ररु-शीतलस्वेदवदाइ संध्यासमैमेथुनजोकरे भयचितानितजागरवरे चोटलगनश्ररुश्रत्रश्रजीरण धातुक्षी-णदेहीदुःखकारण इनविकारमारुततनछीजैं ताहिनिवारणयत्नकरीजैं.

### ॥ त्रथपित्तकोपकर्नेकालक्षण ॥

॥ चौपइ ॥ पित्तकोपलक्षणव्यवहार सोमुनलीजोविविधप्रकार कडवीखटीतीक्षणश्ररुगर्म श्रत्य-तषायविकारतिहकर्म क्रोधधूपगर्मसेवनतें मध्यानतृषाक्षुधारोकनतें श्रन्नश्रजीरणपेटविकार पित्तकोपतन-ताहिनिवार.

### ॥ त्रथकफकोपकर्नेकालक्षण ॥

॥ चौपई ॥ कफकोपनकाकहों विचार जाते होवत जीयविकार मीठाचिकनाद्रव्यखावनसे सीत-लभोजनदिनसोवनसें त्रप्रप्रमंदसेभो इह जांन त्र्यवासीभोजनप्रातविधांन इनविकारकरक फत्र्यतिवरे ताहि-उपायनरमतिसोकरे

### ॥ त्रथरोगभेदलक्षणं ॥

॥ दोहरा ॥ चालीसपित्तकप्रवीसहैत्र्यस्पीवग्तविचार तीनदोषपरिमानहैदंदजाभेनसङ्गार जोरोगहिन कायारहे नामन्याधिहैताहि चौदसभेदतांकेलिखे चरक्रयंथमितजाहि सहजरोगगर्भरोगपुन जात-जातकेरोग पीडाजिनतकालिहजिनित प्रभावजिनतसंजोग स्वभावजिनतदेशहिजिनित त्र्यागन्तुकइह-जान कायिकरोगत्र्यंतररहैकर्मजरोगप्छांन दोषजरोगसुतरमा कर्म्यजदोषजरोग इहचौदशरोगिहिकहे दैवकर्मसंजोग

# **ऋथचतुर्दशरोगपृथक्पृथक**लक्षणं

॥ दोहरा ॥ मातिपताकेवीर्घ्यसों जोदोषहिप्रगटंत संततरोगसुहोतहै सहजमवेसीत्र्यंत जोगर्भहिमो-कुबजहो पंगुलत्र्यंगुलखंज रोवणादिजोरोगहै गर्भरोगसोगंज मिथ्याहारव्यहारकर माताकेत्र्यनुसार वि-कलजुगुंगावुरासुकत जातरोगव्यवहार शस्त्रादिककेप्रहारसें श्रारिथभंगजोहोय ताहीपीडाजनितकहि नि-श्रेजानमनसोय शीतकालवहुशीतवर उष्णकालमोधूप वर्षाऋतभीजनत्र्प्रधिक कालजरोगस्वरूप गुरूदे-वश्ररुभूपती पितात्र्यादिमुतजाहि तिहशापजुरीगहिवरै प्रभावजकहिएताहि क्षुधातृषात्र्यरूवृद्धपन उत्प-ब्रहोएजोरोग स्वाभाविककहिएताहुको वुद्धजनदैवसंजोग भूतादिकफुनकामकोध रागद्देषत्रप्रस्लोभ मो-हादिकउत्पन्नजो त्र्यागंतुकजानोक्षोभ ज्वरहित्र्यादिविषव्याधिकर जोवर्तेजगमाहि कायकरोगताकोकहैं वैद्यसमझमतिजाहि हौलदिलीत्र्यादिकजिते त्र्यर्द्धविक्षिप्तहोजाय त्र्यांतररोगतिहजानियो शास्त्रमतीप्र-घटाय जाहिदेशमोरंगवर कालेभूरेलाल मानसजातीउत्पती देशककहियेबाल पूर्वजन्मवाइहजुगहि ह-त्यावस्मइत्यादि पापजरोगसोउपजहै कर्मजजातविखादि वातिपत्तत्रप्रकक्षिसीं जोरोगहिउपजाय दो-पजताकीं कहतहैं वुद्दजनताहिसुनाय हत्यापापत्र्यतं कर वातिपत्तकफजाहि कर्मजरोगतिहजाननर च-र्कत्रंथमतमाहि इहचौदशरोगजुकहे सोहैदोइप्रकार एकसुसाध्य त्र्रासाध्यफुन सोकीनोपरचार बहुतयतन-करजातइक स्वल्ययतनसीएक सोभीसाध्यजुद्दिविधगुण जाप्यगंभीरकरटेक ववासीरमिंगीक्षई स्वासन्त्र-द्वीगप्रमान जामोत्र्यधिकरोगहिमिलै तिहत्र्यीषधइहमांन पथ्यचलैजुसदैवही वैद्यवाक्यत्र्यनुसार जवतक-रोगसुत्रांतहोई जाप्यताहिनिस्तार फुनन्त्रैसाइकरोगहै जाहिचिकित्सानाहि जेउहकलुत्र्रीषधकरै मरैत्र्य-साध्यहैताहि त्र्यौरत्र्यतरोहिगलिखं जिनकापारन्वार चिकत्साउनकीएकहैपरमेश्वरत्र्याधार तिहकारण-वैद्यमु उचित वुद्धिशास्त्र श्रन्तरगतईश्वरधरे ताहिहोत उद्दार.

# इतिप्रकारान्तरेचतुर्दशरोगक्रमलक्षणं ॥ अथचतुर्दशवेगनिरूपणं

॥ दोहरा ॥ जोमानुषमनचैनहै सावधानतनधार वृथावेगरोकेनहिरोकेत्रातिदुखदार स्वयंसिद्धजोवेगहै- कवहुनरोकेकोय चौदसभेदविचारिए क्रमकर त्र्यागेसोय.

# ॥ अथविस्तीर्णक्रम प्रथमअधोवायुरोकनरोग ॥

कमपूर्वकताकोकहें सुनलीजैमनधार त्र्राधोवायुरोकनिकया गोलाउदरत्राप्तार बहुरोगनकीउत्पती त्र्राधो-वायुरुकहोय पुनवायूकरहोतहे मूत्रकोष्टवद्धसोय नेत्ररोगमंदाग्निकर हृदयपीडइहजांन त्र्राधोवायुरोकेन-हि रोकेइहदुखमांन.

### ॥ त्रथमलरोकनरोग ॥

॥ दोहरा ॥ मलरोकनर्तहोतहे हाथपैरहडफूट पीनसमस्तकपीडऋति वायुऊर्द्वगतछूट मलरोकन-ऋौरहिकरे हृदयपीडउदावर्त गोलाफीयाउदरकम पीडमूत्रक्ळ्दर्त बद्धकोष्टमंदाग्नियुत नेत्ररोगभीहोय-

### श्रीरणवीरप्रकाश.

# ॥ त्रथमूत्ररोकनकेरीग ॥

॥ दोहरा ॥ मूत्ररोकनेरोगजोसोसुनलीजेमीत श्रंगहाडफूटतरहैपथरीरोगसुचीत लिंगईद्रीकैसंधि-मोपीडागोलतिलिभाय मलरोकनकेरोगजोसोभीयहमगटाय.

#### ॥ अथडकाररोकनेकरोग ॥

॥ दोहरा ॥ डकाररोकनमोरोगयहत्र्रशचिशरीरकंपाय हृदयरुकेश्रफराह्फुनखांसीहिचकीत्र्राय.

### ॥ अथछीकरोकनेकरोग ॥

॥ दोहरा ॥ जोछोकहिकोरोकहै श्रीवात्र्यकिष्ठहसोय मध्यवायपढकायमो इंद्रीदुवैलहोय मुखटेडा-होजायतिह छोकरोकनेमाहि श्रैसेरोगनउत्पत्ती करतदेहकोताहि.

### ॥ अथतृषारोकनेकरोगं ॥

॥ दोहरा ॥ तृषाबहुतरोकैजुनर मुखसूकेहृददूष त्र्यंगहाडफूटैश्रमै मोहबधिरतारूष.

# ॥ ऋथक्षुधारोकनेकेरोग ॥

॥ दोहरा ॥ भूषवेगरोकैजुनर श्रंगटूटनेलाग श्ररुचिहोयश्रमशूलकश शरीरग्लानहृदश्राग सबवस्तू-चितनहिकरै विनश्रमश्रमपडजाय सिथलहोयकायासकल वर्णरंगनरहाय.

### ॥ अथनींदरोकनेकेरोग ॥

जोउनींदनरत्रप्रतिरहै ताहिप्रगटइहहोय मस्तकनेत्रभारीरहैं त्र्यालसपीडितसोय.

#### ॥ ऋथखांसीरोकनेकेरोग ॥

॥ दोहरा ॥ खांसीरोकेजोमनुष स्वासन्त्ररुचिहृदरोग हिचकीन्त्रादिजुरोगहै तिहृप्रगटेमनसोग.

#### ॥ त्रथश्रमकेस्वासरोकनेकेरोग ॥

॥ दोहरा ॥ श्रमस्वासैरोकै जुनर गोलाहृदयविकार मोहप्रमेहप्रगटैतिसैस्वासरोगतनकार.

#### ॥ त्रथउवासीरोकनेकेरोग ॥

॥ दोहरा ॥ मस्तकपीडाइंद्रियां दुर्बलक्षीनतनजोय गर्दनमुखवक्रतकरै इहलक्षणहैसीय.

### ॥ त्रथत्रासूरोकनेकरोग ॥

॥ दोहरा ॥ जोपुरुषिहत्र्यासूरुकै पीनसहृदयविकार नेत्ररोगमस्तुकदुखै गर्दनपीडश्रमकार.

# ॥ त्रयवमनरोकनेकेरोग ॥

॥ दोहरा ॥ वमनवेगरोकेजुनर रक्तपितपुनकौढ नेत्ररोगपांडूज्वरहि खांसीखाजकरप्रौड हृदयश्रूल-मुखकोळकर मुखछायीतिह्होय बमनरोकनेहोतहै एरोरोगसमीय.

# श्रीरणतीरमकाहार

### ॥ त्रथकामरोकनेकरोग ॥

॥ दोहरा ॥ कामवेगरोके जुनर सुजाखनमेहतिहहीय लिगईईमिपीडच्यति शोधिसतमनजोये भोज-नच्यरुचिविकल्पहोय अमुतसीसिपरताहि इहलक्षणकामहिक्रिया रोकनमोप्रगटाहि.

# ॥ त्रथान्यमतेत्रयोदसभेदवर्णनं ॥

॥ चीपै ॥ त्रयोदसभेदत्र्प्रौरसुनत्र्यागे रोकेत्र्यापरोगतनजागे जैसेत्र्यधोवातइकहोई रोकेकवजज्ञूलकर-सोई उदरशब्दकरक्षुधाहटावे छातिरीगनेकउपजावे वातदूरकरमालसजोई मूत्रासयवृषणमलेसुखहोई संभालुपत्रसुहांजनंत्यावे सेजवनायसयनकरवावे सावनलूणमघांमंगवावे एरनतेलपायपिसवावे वृत्तीकर-गुदभीतरपाय त्र्राधोवातरोकनदुखजाय कुलथीजलिईगुसंगपावे करेपांनदुखदूरहटावे. दूसरभेदत्र्प्रीर-सुनसोई मूत्रवंदकरदुखवहुहोई ऋधोवातकालक्षणजांने प्रघटलिंगमुखपीडामांने मूत्राद्यायवीच्यात्थरीहोई भारीऋंगजोडसभसोई ऋधोवातकायतनकरावे भोजनऋादगावघृतखावे. तीसरन्त्रापवंदमलकीजें ताकररोगन्त्राधिकतनलीजें पिनीसीसपीडप्रघटाहीं चलेनीरत्र्रातिनासिकमांहीं मूत्राशयनाभिवातदिखावे उदरिकरेनहिवाहिरत्रावे करमालःहर्डचौकमंगवावे मुत्थरकौडकाथमनभावे कवजीहितचूरनजोहोई षुरनतळसंग्रसेवेसोई त्र्रथवागर्मनीरसंगरवाय कवजीदूरताहिसुखपाय त्रैमासेएरनतैळमंगावे मघहरी छ छे-मासेपावे त्र्याधसेरगोदुग्धमंगाय दूधसंगनितचूरनखाय मुंगीमांसरसामनभावे चनेमसरत्र्यंर्गूरसुखावे लाप-सीत्रादकायहितहोई मीठात्रादनसेवेसोई. चौंथाभेदछीकमनधारे करेवंददुखनेकविचारे इंद्रीसिथल-पीडिसरपावे करडीत्वचाक्षुधाहटजावे लकवारीगहीततनमाही नजलात्रादनेकदुखताहीं मघांमर्चहिंगूमं-गवावे सुंठीमेलभागसमल्यावे रगडेनीरपायकरकोई पायनासिकात्र्यतिसुखहोई नकछिकनीवूटील्यावे सुंहत्तहीं सिरहलकापावे पत्रवातहरकाथवनाय गर्मनीरसंग्सीसधुलाय श्रीरवातहरश्रीषधजोई सेवनकरेसी-पंचमतृषावंदजवकीजें ताहिरोगवहुविधकेलीजें धूमतिशरमूर्छाप्रघटाय सूकामुखन्त्ररुकं-ठदिखाय जोडखुष्कछातीदुखहोई सर्वेतजलसीतलहितसोई. षष्टमसुधावंदकरकोई स्त्रितिफाकाक-रत्र्यतिदुखहोई भोजनमें ऋची प्रघटावे दग्धजोडकाहली ऋतिपावे गर्मी खुष्की दुवेल होई पेटपीड मुख-पीलासोई पाचकत्रागनीनिर्वलजांनो क्षुधावंदकरलक्षणमांनी क्षुधात्रवलकरत्रीषधरवावे भोजनगर्मनर्म-सप्तमनिद्रावंदकरावे ताकररोगत्र्प्रधिकतनपावे भारीतनविचारमननाहीं उद्यमदूरकोधउपजा-हीं त्रकडाहटवहुतत्र्यवासीत्रावे ताकरमुखनिद्रामनलावे. त्रप्रधमवंदत्र्यवासीहोई छातीरागनेकविध-सोई हिडकीश्वासरोगउपजावे क्षुधादूरदुर्वलतापावे खांसीरोगश्रीषधीजोई करेसोईदुखनासेहोई. नवमश्वासनिजवंदकरावे भयादिकशूलरोगप्रघटावे छातीरोगविस्मृतिहोई ताकरजलसीतलहितसोई खुष्कवस्तुकामर्दनभावे पवनत्र्यापतनत्र्यधिकलगावे सुगंधितत्र्यतरत्र्यादमनभाय कपूरमेलनितपांनखुलाय सुखसज्जानिद्रामनलावे रागरंगप्रियवचनसुनावे. श्रकडाहटरोकेदसमीसीई छीकवंदकालक्षणहोई छीकवंदकायतनकरावे ऋषोवातगतलाजसुखावे. एकादसरोदनवंदकराय तज्ञलापीनसरोगदिखाय प्रतिदिननीरनासिकापावे गोलाउदरशुधाह्टजावे दांतदांतपरवैछत्सोई दंदकडनामकहितसभकोई ताक-रत्रतिनिद्रानहिभावे मदिरापांनकरेमुखपावे रागारंगप्रियवचतसुनाय रोदनरोकेतकदुखजाय.

वारमाकहिए ताकरत्राधिकरीगतनलहिए पुलबहरीकुष्टरवाजमबटावे पांडुसोजछालकेपावे श्वासकास-दमरोगलगावेहत्यादिकनेकरीगत्रबटावेगरारेकरदुखदूरहृदाय वृतिवनमांस्रसामनभाय जासोंवमनहोएकर-सोई त्र्रथवारेचककरमुखहोई जडोखारत्र्रकलूखमंगावे मेलतैलितलमदंनभावे. त्रयोदसरोकेवीरज-कोई हारामूत्रवंदतवहोई पडेसोजपीडाप्रघटाय छातिदुखत्र्र्यस्तापद्भिखाय मूत्राद्रायवीचपत्थरीजानो रुकेमूत्रदुखत्र्राधिकपछांनो कुर्कटमांसरसामनभावे करःलूखवंधिनीरसुखावे चावलधोएनीरसोदीजें हुकना-तैलतिलोंकाकीजें नारीप्रियमेथुनमनभावे ताकरवृद्धीवीरजपावे तरहरीवीजभखडाल्याय दाखहरडसम-भागमिलाय त्रेत्रेमासेत्र्रीषघल्यावे सरदोइगोदुग्धमंगावे गडकायदूधमेदूधिलाय बलवीरजानिश्चेप्रगटाय. इतिचिकित्सासंग्रहेश्रीरखवीरप्रकाद्यभाषाचार्यचतुरदसवेगकथनंनामहितीयोऽधिकारः॥ २॥

### ॥ त्रथत्रोषधकालकर्णनं ॥

॥ चौपै ॥ त्रागेत्रीपधसमावखांनो होवेगुणदसभेदपछांनो प्रथमप्रातत्रीपधमनभाव पचेत्रीपधीभोन्जनपाव चरवीत्र्राधिकहोएकफजाको प्रातत्र्रीपधीसेवनताको. त्रप्रांनवातजाकोवलपाव नीचेपेटको-पप्रघटाव ताकोत्र्रीपधदेवेकोई त्रीपधपरभोजनाहितहोई भोजनसीव्रत्र्रीपधीपाछे दूसरभेदसेवमुखत्र्राछे तीसरभेदमांनहितताको समांनवातमूत्राद्रायजाको भोजनमध्यत्र्रीपधीखाव त्र्यादत्र्रातहितभोजनपाव चौधा-भेदमुनोहितताको उदांनवातछातीवलजाको भोजनसंग्रत्रीपधीखाव त्र्यांनवातकाकोपहटाव पंचमभेदमुनोहितताको उदांनवातछातीवलजाको भोजनसंग्रत्रीपधीखाव त्रास्त्रासप्रतित्र्रीपधमाव षष्टमभेदमुनोहितताको उदांनवातछातीवलजाको भोजनसंग्रत्रीपधीखाव त्रास्त्रासप्रतित्र्रीपधमाव षष्टमभेदमुनोहितताको हिडकीतृषाकाद्रात्र्रतिज्ञातको विषकतदीषकिथिरवलपाय वारवारसोत्र्रीपधखाय श्रीपधकरचूरणधरपास वारवारसेवसुखत्रास त्र्रप्रमभेदमुनोहितताको क्षुधादूरनिरवलताजाको श्रीपधभोजनवीचरलाव प्रतिदिनऐसाभोजनपाव नवमभेदहितताकोहोई झौलावातकोपतनसीई त्र्यादन्रतत्र्रीपधमनभाव भोजनमध्यकरेदुखजाव दसमाभेदहोतहितताको उदररागिहारनाभिजाकौरातसमेश्रीषधिहतमाने श्रीपधसेवसयनसुख्ताने जाप्रकारदसभेदविचार श्रीपधसेवनेकदुखटार.

### ॥ त्रथदसभेदरीगिलक्षणं ॥

॥ चौषे ॥ ऋगो ऋौरभेददससुनिए विचारवैद्यदोषहरगुनिए चतुरवैद्यदसभेदविचार निश्चाकरछोष-धमनधारे प्रथमपरीक्षाजाविधहोई दोषवलावलदेखेतीहाई चौथाऋतूपवनमन्त्र्यांने पंचमक्षुधाप्रमांनपछांने सुभा-खांने दूसरदेसभेदलखसोई वलावलदेखेतीसरहोई चौथाऋतूपवनमन्त्र्यांने पंचमक्षुधाप्रमांनपछांने सुभा-वलखेळमाकहुसोई वातिपत्तकफदंदजकीई सप्तमरोगीमतीपछांने ऋधीनलखेवागरविजांने ऋएमरोगी-ऋादतदेखे गर्मसुभावगर्महितपेखे नवमऋवस्थादेखेसोई बालतरुणवावृद्धाहोई दसमाभेदवैद्यमन्त्र्यांने वातिपत्तकफतीनपछांने जैसेंकफप्रभातबलपावे मध्यांनिपत्तवलऋधिकदिखावे दिनकेश्रंतवातवलहोई उलटाहायउलटलखसीई जेकररीगीहठीयछांने करहारोगसुगमकरमांने वारोगीकमदिललखपावे भीडिग्रोमऋधिकदरकार्वे वैद्यभेदिससमन्त्रांने देखबलावलऋषेषघढांने रोगीपासवैद्यनितजावे पूछेहाल- प्रीतमनलावे लक्षुणदेखश्रीषधीदेवे जाप्रकाररोगीसुखलेवे लक्षनदेखपरीक्षाहोई करेरपर्शपूछेहितसोई मखीत्र्रधिकजाहुपरलहिए चिकनादोषत्र्रधिकतनकहिए जाहूपरमखीनहित्र्रावे कीडीत्र्रादभागसभजावे चतुरवैद्यतवऐसाजांने तरीदूरखुषकीपहचांने.

### ॥ ऋथवैद्यलक्षन ॥

॥ चौपै ॥ त्र्यौरवैद्यमतऐसीधोरे यहनक्षत्रतिथिवारविचारे पढेचिकित्साजोतिषधारे ऐसावैद्यरोगतनटारे शुभाशुभलक्षनकरेविचार करेचिकित्सारोगनिवार.

# ॥ दोभेदऋौषधलक्षणं ॥

॥चीषै॥ दोईभेदश्रीषधीजांनो सोधनएकसमनपहचांनो सोधनलक्षनऐसाहोई वाहिरदोषनिकालतसो-ई सोधनचारभेदकाजांनो रेचकहुकनावमनपछांनो नसुश्रारभेदचारोमनधार श्रागेलक्षनसमनविचार लक्ष-नभीतररोगसुकावे तहलीलनाममतफारसगावे जैसेकफकासमनपछांनो मखीरपुरातनकफहरमांनो पित्तस-मनघृतगोकाहोई वातसमनतैलादिकसोई सोधनकफकावमनशुभाय रेचकसोधनपित्तहटाय वायूसोधन-हुकनाजांनो श्रागेभेददोईपहचांनो प्रथमदयालजाप्रगटावे दूसर्राचताक्रोधदिखावे समनभेदइकवुद्धीजांनो गुणदायकवस्तूदूसरमांनो.

# ॥ ऋथऋतुचर्याकथनं ॥

॥ चौपई ॥ चैतवशाखवसंतऋतुकहिये ज्येष्टत्र्रषाढश्रीष्मशुभलहिये श्रावणभाद्रवर्षऋतुजांन त्र्रसूका-र्तिकशरदप्रमांन मार्गपौषहिमऋतूकहावे फाल्गुणमाघशिशिरऋतुगावे.

# ॥ अथषटऋतुवायुपित्तकफकोपसंचयशांतिवर्णनं ॥

॥ चौपई ॥ वसंतऋतूकफकोपदिखावे वर्षाऋतुमारुतऋषिकावै द्यार्दऋतूपितकोपसुजांन इहहैकोपऋतुपरमांन योष्मऋतुकफद्यांतिदिखाय सर्दऋतूमारुतिमटजाय हिमऋतुद्यांतिपित्तकीजांन इहद्यांतीहैऋतूप्रमांन संचयवातयोष्मऋतहोई संचयपित्तवर्षऋतसोई द्यिशिरऋतूकफसंचयजांन इहसंचयहैऋतूप्रमांन.

# श्राहारव्यववहार ऋतूप्रमाणवर्ननं प्रथमवसन्तऋतुकेश्राहारव्यवहारिक खतेहें

॥ चौपई ॥ ऋतुवसंतकफकोपदिखावै सोरोगोकि उत्पत्तल्यावै जठरत्र्यनकोनासकराय ताकरहरडम- धूयुतखाय इहिवधकायामोवलहोय वसन्तऋतूत्र्यूषणहितसोय.

# ॥ श्रथप्रीष्मऋतुकेश्रहारव्यवहारवर्णनं ॥

॥ चौपई ॥ योष्मसूर्य्यत्र्रतितत्तवलहरै तिहकरसीतछायावटवरै गुडसंजुगतहरडहितलाय द्रव्यमधु-रभोजनलघुखाय सतूमिसरीशर्वतपांन शीतलजलखसगेहप्रमांन फुहारवगीचीसैरविचार चंदनादि- लेपनश्रंगधार दिनसोवनभोजनगंभीर तस्मईश्रादमुनभोगद्यारीर सुंदरदृढभोजनमनभाय कटूतीक्षनख्द्यन-हिखाय इति.

# ।। अथ वर्षाऋतुके आहार व्यहारवर्णनं ॥

॥ चौपई ॥ सैंधानोनसंयुक्तहरीर चीकनद्रव्यमधुरगंभीर शालिविमसरीत्रीरखटाई सींठिमरचपीप-लधरचाई चित्रापिष्पलमूलमंगाय लूणपायदिधिप्रतिदिनखाय कूपोदकलघुभोजनखावे वस्त्रनवीनजुलाव-करावे. ॥ दोहा ॥ दिनमहिकौसोवेनही करेनश्रमकेकांम वर्षाऋतमैथुनतजे सहेनतकडीघांम ॥ सीरठा ॥ नदीनालसरिताल मलिनहोतजलवर्षमें इनमेंवर्षाकाल स्नानपाननरनाकरे इति.

# ॥ त्रथसर्दऋतूवर्णनं ॥

॥ चौपई ॥ वर्षाऋतुपित्तसंचयजोय सर्दऋतूमेंकोपितसोय ताहिउपायप्राणीयहकरै मिसरीसहितहर-डसंचर मिसरीत्र्यादिमधुरजोहोय सढीचावलमुंगसुजोय सरोवरजलदूधयहपथ्य तीक्ष्णवस्तुखटाइत्र्यपथ्य त्र्यासवधूपदिनसोनमंदमन पूर्वपवनकुपथ्यसोवुधजन.

# ॥ अथहिमऋतूऋाहारव्यवहारवर्णनं ॥

॥ चौपई ॥ हिमऋतुकेश्राहारविहार सोमेंकहोंचर्कश्रनुसार गोघृतनवीनमाहिषकादूच दहीमधुरगुड-लोनससूद मर्दनतैलश्रंगनकोकीजै गेहूउडदिमश्रीद्रवलीजै सोंठसंयुक्तहरडकोंखाय निर्वातस्थानइस्त्रीसं-गशुभाय नूतनवस्त्रश्रंगमोधरे हिमऋतुश्रैसोहितकरवरे.

# ॥ अथशिशिरऋतुऋाहारव्यवहारवर्णनं ॥

॥ चौपई शिशिरऋतूकासुनन्यवहार पीपलयुक्तहरीडत्र्प्रहार त्र्प्राद्रकनवीनघृतसंधालीन शर्करवडेगुड-दिधिहततीन त्र्रीरिहमऋतमेजोन्यवहार शिशिरऋतूमेंतिहिविचार ॥ दोहरा ॥ ऋतु उत्तरनमहिसातिदन पाछेऋतुविधिजान त्र्राठमेदिनसोनवीनविध ऋतुविधीयहकरमान.

# ॥ त्रिदोषकोपऋतूप्रमानकथनं ॥

॥ दोहरा ॥ कोपेकफापितवातजो जिनजिनमासनमाहि तिनितनमासनकोप्रगट श्रेसेशास्त्रमुनाहि ॥ चौपई ॥ श्रासूंकार्त्तिकजेठिवशाख करैकोपिपत्रश्रेसोभाख फाल्गुनचैत्रकोपकफहोई जाप्रकारल-खभेदनकोई श्रावणभादरमार्गजोमास पौषमाघश्राषाडप्रकास इनषटमासनकोपैवाय त्रिदोषराजप्र-तिमासदिखाय.

### ॥ त्रथमासप्रमाणज्छविधिवर्ननं ॥

॥ दोहरा ॥ जलकीविधमुनकाहितहीं षटऋनुकेश्रनुसार जाविधिसीरोगीनकीं जलसीहोइविकार ॥ चौपई ॥ ऋतवसंतऐसाजलभावे चाडश्रगनदोभागजलावे तीसरभागशेषरहिजाय सोजलरोगिनको मुखदाय ज्येष्टश्रषाडयोष्मऋतकहिए तौफुनिश्रधंशेषजललाहिए श्रावणभाद्रोऋनुवर्षाक श्रष्टमभागशेषसुखदाक श्राश्विनकार्तिकऋतुशरदाय षष्टमभागतोयसुखदाय मारगपौषहिमंतकहीं हितकरपंच-मभागभनीज फालगुणमाघदोइइहमास शिशिरऋतूलखलीजोतास भागचतुर्थशेषजलजोय निर्विकारहिनकरहेसोय ॥ दोहरा ॥ जवतनवृद्धीरोगकी तवजलजाविधजांन श्रीषधजोगश्रधारजल ताकरविधीयमांन चतुर्थीसकफकोपपर श्रथिपत्तपरदेय पादहीनदेवातपरऐसोकमलखलेय.

## ॥ त्रथान्यप्रकारऋतूकथनं ॥

॥ दोहा ॥ सिसरवसंतत्रीषमत्र्रवरवरखासरदहिमंत माघत्र्रादयुगमासक्रमजानहुषटऋतुवंत ॥ चौपै ॥ फगुनमाघसिसरऋतुजांनो वसंतचैत्रवैसाखपछांनो श्रीषमजेष्ठत्र्रषाडपछांनश्रावणभाद्रोवरषामांन त्र्रसूं-कार्तिकसरदकहावे मघेरपौषहेमंतसुहावेपटऋतुजांप्रकारजगहोई वर्ततदोपभेदसुनसोई ॥ दोहा ॥ राजा-वातविचरिएसिसरऋतूजवजांन कंफमत्रीतबहोतहैजाप्रकारगुणमांन कफवसंतराजाकह्मोमंत्रीवातवि-चार श्रीषमराजावातहैकफप्रधांनमनधार वायुराजावर्षमेंमंत्रीपित्तपछान सर्दपित्तराजाकह्योवायुहोतप्रधान हिमंतराजहेंवातकाकफप्रधांनसंगहोय जाप्रकारषटऋतसुनोदोपप्रवलजगसोय ॥ चौपै ॥ त्र्यागेऋतऋत-वर्णनहोई यथवाग्भटगावतसोई ऋतऋतवसंतऐसामनभावे स्नानहेतजलगर्मसूखावे चंदनमुसककपूरमं-गाय केशरत्र्यादलेपतनलाय पुरातनजडोकणकनरखावे मखीरमांसजांगलमनभावे मीठासर्वतत्र्याति-हितहोई सुंदरतिरित्रासेवेसोई इक्षूत्रादत्रंगूरीजांनो मदिराऋतवसंतहितमांनो वालखेलमनप्रीतिधारे-जासींहदाप्रसंनविचारे सुठीकाथपांनमनभावे नागरमीथाकाथसुखावे मधीरनीरसर्वतकरकोई कोसाऋ-तवसंतहितहोई रागरंगजलहोदसुखावेसनमुखदक्षनपवनलगावे त्र्यतरसुगंधीवसनसुभाय भारीास्निग्धसर्द-नहिखाय पटामीठासोनहिखावे दिननिद्राऋतवसंतनहिभावे ऋतवसंतकफराजाहोई वेसोई ऋतवसंतऐसाग़ुणमांनो त्र्यागेत्री पमऋतूपछांनो ॥ दोहरा ॥ चैत्रत्र्योखेसाखमिलऋतवसंत कहुनांम त्रागेजिष्टत्रपाडमिलवर्नतयीषमघांम यीषमऋतसूरजवलपाय वलीपवनकफदूरहटाय धूलीत्र्रिधिकतेजव-लपावेखारीतीक्षणची जनखावे त्र्यतीखेदत्रप्रतिमारगहोई त्र्यतीधूपसेवेनहिकोई भोजनमीठास्निग्धप-छांनो पतलासी तलत्र्यातिहितमांनो सक्करसतूंनीरमिलाय सेवेऋतयीषममनभाय मदिरापांनकरेनहि-कोई मृतकपात्रजलपीवेसीई सुगंधितसर्दवस्तुजलपावे ऐसानीरपांनमनभावे वाजलरात्तचांदनीमाहीं पांनकरेत्र्प्रतिसीतलताहिं सघनवृक्षछायामनभावे सुगांधित नीरतहांछिडकावे हरहररंगसगूफेदेखे कद-लीपुण्पवाटिकापेखे जलफुहारलखन्न्यानंदपावे मोतीपुण्पगलेलटकावे न्त्रतिन्त्रानंदहदेमेधारे झोकटु-खसभदूरविडारे चित्रतनूतनगेहमुखावे जाप्रकारऋतश्रीषमभावे पित्तकोपऋतश्रीषममाही हरडसं-गगुडसेवेताही ॥ दोहा ॥ श्रीषमऋतवीतित्र्रवेत्र्राईवर्षवहार श्रावणभाद्री मासदोवर्णतवुद्धिउदार

॥ सोरठा ॥ सेवेहरडसलौनऋरुऊचेसुप्रकासघर सुकेचित्रतयौंनऋगरधूपसोगंधिवर धान स्निग्धन्त्रीरत्त्रवललवन भोजनरुचिरविधान जवन्त्रादिकवरषासमनेदीनालसारिताल मलिनहोतजलवर्षमे इनमेवरषाकाल स्नानपांननरनाकरे ॥ दोहा ॥ दिनमहिकौसोवेनहीकरेनश्रमकेकाम वरषाऋतमैथनत-जेसहेनतकडीचाम॥ चौपै॥मुंगीमांसरसामनभावे त्र्यासवमूत्रलचीजसुखावे ताजीछाछकूपजलसेवे स्नान-हेतजलसीतललेवे मनखमदंनतैलसुखावे जाप्रकारवरषाऋतभावे त्र्यागेऋतूसदंहितजांनो त्र्याश्विनकार्तिक-मासपछांनो पित्तभूपमलकोपदिखावे सर्करसंगहर्डनितखावे तैलत्र्यामलावृतमनभाय सोसनजढमजीठनि-तखाय रेचकत्र्यौषधसवेसोई रुधिरनिकालसीघ्रमुखहोई कसयलाकटुमीठामनभावे कोमलभेजिनपथ्यसुखा-वे मखीरनीरसर्वतकरकोई दिवसपूपमेराखेसोई रात्रीसमेत्रेलकेमाही शीतलकरफुनिपीवेताही अथवाचंदन-वालाल्यावे कपूरगुलावनीरमेपावे सोजलशीतलसेवेकोई सर्दऋतूनिश्चेसुखहोई मोतिमालगलेलटकाय शुभवस्त्रघरस्वछवनाय ॥ दोहा ॥ तीखात्र्रंवललूनदधितैलधूपमदपान दिननिद्रापूरवपवनत्यागेसर्दमुजान ॥ चौपाई॥ श्रौषधगर्मसर्दश्रितिहोई गढेश्रादनसेवेकोई जाप्रकारऋतसर्दसुहावे श्रागेऋतिहमंतमनभावे भूपवातकफमंत्रीजांनो सुंठीहरडसेवसुखमांनो सूरजतेजहीनऋतिहोई सुधाप्रधळवळवृद्धीसोई पादचारप तिदिनफिरत्रावे मर्दनतैलसुगंधलगावे वृषभत्र्यस्वगजमहिषीमांन पंछीत्रादहोतवलवांन गर्मनीरसंगदेहधु-लावे कणकमांसरसभाजनखावे धूणीगर्मसुगंधीसंग कस्तूरीकेशरलेपेत्रांग गर्मवस्त्रनूतनतनलावे त्राक्षितेजन-हिधूपसुखावे त्र्यतिव्यायामसेविएसोई गोडीमदिरात्र्यतिहितहोई मुखप्रसंनसिविवसमांन सेवेनरनारीहित-जांन ॥ दोहा ॥ ऋतहिमंतवर्णनकरीमारगपौषविचार शिशरमाघमिलफालगुनवर्णतशास्त्रप्रकार राजावात-विचारिएकफमंत्रीदुखदाय ताकरसेवेहरङकोमघमिलायसुखदाय मृदुमोदकवटुकादिवरभोजनरुचिरवनाय जिमीकंदत्र्यार्द्रकमिलेरुचिसोंभोगलगाय ऋतहिमंतजैसेंकहीसोसभि शशासिव चार जाप्रकारखटऋतकहीत्र्या गेत्र्यनसह्मार.

# ॥ श्रयनवर्ननम् ॥

॥ चौषै ॥ शिशरवसंतय्रीष्मऋतजोई उत्तरश्रयननामकहुसोई वरपासर्वहिमंतसुहावे दक्षनश्रयननाम-प्रगटावे उत्तरश्रयनउष्णवलपाय दक्षनश्रयनशीतप्रगटाय धातूमूलजीवजगजांनो उत्तरश्रयनखुष्कसभमांनो ॥ दोहरा ॥ ऋतऋतकेजोश्रंतमेंसातसातदिनयौन श्रागमऋतकीजोविधीतिनमेंवर्तनतौन लक्षणऋत-श्रागमनकेजिनमेवर्ततश्राय युगमऋतूसंजोगतेंऋतुकीसंधिकहाय.

# ॥ अथषटऋतुहरीतकीजोगकथनं ॥

॥ दोहरा॥ षटऋतुयोगहरीतकीप्रतिदिनसेवेकोय रुष्णकेशतनलालहै जराज्याधिहरहोय॥ कविन ॥ शेष-मर्मेसमानगुडिपत्तकोविनासकरेवरषामेंलवणसाथत्र्यगनतेजकरहै सर्दऋतूसरकरसोंमलहूंकोटूरकरेहिमऋ\_ तमें मुंठीसोंवातहूंकोचरहै पीपरकेसंगाशिशिरपानहूंकावेगहरेमथूसोंवसंतऋतूखाएकफजरहै छेईऋतसेव-नित्यलालीतनहोतसदाएकयेहरीतकीत्र्यनेकदुखहरहै.

### ॥ ऋथदिनचयाविर्धानं ॥

॥ दोहरा ॥ नरकोइहगुणउचितहै प्रातसमैउठभोर इष्टदेवकोध्यानधर पाछैवतैंस्त्रोर चितनकरदिनकीिक्रया कारणकरणाजीय पाछेसेजसाँउतरकर त्यागमूत्रमलसोय उत्तरदिसमुखत्यागमल दिनमोउचितविचार दक्षणमुखितसकेसमे झास्रकारमतधार मलत्यागतवोलेनहीपाछैजलहिसंजोग दंतधावकरसोधमुख
हादसकुरलीयोग संधानोनफुनस्तृंठभुंन जीरासमकरपीस पाछेमलेजुदांतको रोगनव्यापेसीस चिकनाईतनदूरकर बुटनामलसुखहोय बुटनेसोवीरजवडे रोगनव्यापतकोय सनानकरेइहगुणधरै गर्मीरोगहरेय हृदयतापदुखरियका तनदुर्गधटरेय तेजवढेदिक्कीहरै क्षुधारुचीसुवधाय बुद्धिधमंसुखद्रव्यमो कर्ताजानमनभाय
॥दोहरा॥स्नानकरेत्र्यायुवढे होतरोगकोभंग स्नानकरेनरानित्यहीं देखवलावल्रत्रंग ज्वरिखेदिहचक्कीजुनर
त्र्यतिभोजनत्र्यरक्षीत वमनीकफत्र्यरुवातयुत इनकोस्नाननचोन्ह करेस्नानफुनिदानविध फुनिभोजनमनभाय
फुनिमिसगीयुतदूधित जनत्र्यधिकनहिखाय भोजनकरसूधासवे वलकोत्र्यधिककराय वामेकटिपरलेटजो
त्र्यायुर्वलवढजाय जोमानसभोजनसकरत दौडेम्रत्युतिहसंग तातंभोजनकरसहज शतपदगमनकरत्र्यंग
साझसमैभोजनकरे मैथुननिद्राजोय रोगवरैतिहनरहिकोताहिकरैनहिकोय निद्रादरिद्रभोजनण्वरिह मैथुनत्र्यायुवाहारयातेतीनोवर्जकिह मनमोधारविचार.

#### ॥ अथरात्रिचर्यावर्णनं ॥

॥ दोहरा ॥ निसकीचंदकीचांदनी दाहशरीरिनवार निसन्त्रंधियारीउदितितह न्त्रानंदजुगहिविचार प्रथमपहरभोजनकरै शयनसुंदरीस्थांन गावदुग्धिमशरीिमलीपांनकरेरितमांन पाछेभोगसुकीिजये पानतं-वोलसुजांन जरानव्यापैदेहको निश्चैकरमनमांन.

# ॥ अथखट्वस्तू आनंददायक ॥

॥ दोहरा ॥ सजरामांसनवीनत्र्यन्न सुंदरस्त्रीहितमांन भोजनक्षीरनवीनघृत उष्णोदकत्र्यस्तांन-

# ॥ त्रथपट्वस्तूदुःखकारक ॥

॥ दोह ॥ सडामांसवृद्धास्त्रिया धूपसौंनहितनाहि परभातीमैथुनाक्रेया सजरादूधजमाहि. इतिश्रीरणवीरप्रकाशे पद्ऋतुवर्णनपूर्वक त्रिदोपसंचयशांतिकोप ऋतूत्र्याहाराव्यवहारिकया जलविधिदि-नचर्या नामित्रतीयोत्र्यधिकारः ॥ ३ ॥

### ॥ त्रथनाडीपरीक्ष्यावर्ननं ॥

॥ दोहरा॥ कहोंपरीक्ष्यानाडिकी जातेदुःखसुखभास करन्त्रगुष्टकेमूलतं समझलेहुगतितास करप-दत्रंगुष्टमूलकी वैद्यजुदेखेनार पुरुषकेदहनेहाथकी तिरियावामविचार त्र्यादिपित्तमध्यकफलषो त्रांतपव- नकोजांन तर्जनिमध्यमनामिका तींनोसोंपहिचांन ॥चौपई ॥ गतिकुलंगमेंडकन्नरुरुकाक पित्तवि-कारलपोइह्वाक हंसमयूरकपोतगतिलहो कफसंयुक्तनाडिसोकहो नागजलोकागतिनसजांनो वातविका-रताहिमनन्न्रानो प्रथमजुनाडिमंदगतिहोय बहुरवेगसोंउटकैसोय इंदजदोषयुक्ततिसजांन वैद्ययंथमतकी-नप्रमांन तिचरलवबटेरगतिजास सिन्नपातनाङीलपतास केवलउष्णचलैजोनारि सोलखलीजैरकविकारि-इस्थिरसबलचलैनसजवे गुद्धविकाररहितलपतवे जोनाडीचलैन्नतीगंभीर श्रांमदोपतिसजांनोधीर दुर्बल चपलचलैजोनारि क्षुधावंतसोलेहुविचारि कामातुरकीनाडिसुजांन शीव्रगतीतिसकीतुममांन चित्ताव्यापत-जिसतनमांही क्षीणगतीधमनीलखतांही भयसंयुक्तपुरुपजाजांनो महांक्षीनधमनीतिसमांनो मंदश्रप्रिधातूव-लक्षीन महामंदगतिताकीचीन उष्णवेगसंयुतजोहोय ज्वरकीनाडीजांनोसोय श्रातिशीतलश्रातिक्षीनलपावे सोरोगीजमपुरकोजावे ॥ दोहरा॥ क्षणटपकैक्षणगुप्तरहिदुर्वलैतादिषराय सोरोगीनिश्रयलपोयमकेधा मिसधाय ॥चौपे॥ततक्षणाजिसनरिकयास्नांन श्रथवामोजनततिक्षणमांन वाबुटणातैलजुन्नश्रगलगाय श्रथवाकीउतपंथजुन्त्राय क्षुधातृषाकरसंयुतजोय वाकामातुरनरजोहोय मलमूत्रवेगकरसंयुतजांन इनकी-नारनहिदेखनमांन श्रज्ञानभावतेंदेखेजोय भेदकलूनहिसमझेसोय.

#### ॥ त्रथान्यत्रकारनाडीपरीक्षा ॥

दोहा करत्र्रंगूठकेमूलजो प्राणसाक्षिणीनार तिसक्तीगतसींदेहकी जानींसुखदुखसार प्राणपित्र्यारीप्राणकी-जानपतीवतनार पतिहूकेसुखसींसुखी पतिदोषेदुखदार दक्षणकरधरपुरुषका तिरित्र्यावामविशेष ऐसेंप्रथम विचारकेपाछेनाडीदेष तर्जनिमध्यानामिका राखऋंगुलीतीन करऋंगूठकेमूलसों वातिपत्तकफचीन तुरत स्नानिक त्राजिसें त्रथवासीयाहीय क्षुधातृषाजिसकोलगी वातपसीजोकीय व्यायामीत्रप्रस्थकततन इनमेजो कौत्राहि नाडीभावप्रकासतनसमझपरेनाहेवाहि ॥ चौषै ॥ जेकरवातत्र्प्रधिकतनडोले तर्जनितलेतोना डीवोलेमध्यातलेपित्तपहिचांन कफत्र्यनामिकातलेप्रमांन नाडीतर्जानेमध्यातले वोलेवातपित्तजवमिले ना-डीत्र्यनामातर्जनिपरसे ताछिनप्रघटवातक फदरसे नाडीमध्यमनामातरे वोलेपघटिपत्तक फघरे तीनोत्र्यंगु-रीकेजोनीचे वोलेसंन्निपाततौवीचे जेकरहोवेतनमेवात तिसकीनाडीटेढीजात जिसतनहोवेपित्तप्रकास-नाडीचलेउछलतीतास जेकरनाडचलेगातिमंद तौजांनोतनकफकोफंद जेकरनाडसीघ्रगतिजात तौजांनो-तनसञ्चिह्नपात ॥ दोहा ॥ ठेढीव्हेउछलतचलेवातिपत्तपरनारि ठेढीमंदगतीचलेवातसलेपमकारि प्रथमउ-छलपुनिमंदगतिचलेनाडजोकोय तौजांनोतिसदेहमेकोपपित्तकफहोय वातवेगपरजोचलेसांपजोंकज्यों-कोय पित्तकोपपरसोचलेकाकमें दुकीहोय कफकोपेतवहंसगतत्र्रथवागतीकपोत तींनदोषपरचलतसोति. त्तरलवज्योंहोत सोरठा कवहुं मंदगतिहोय नारीसीनारीचले कवहुं सिघ्रगतिसोय दोपदोइतवजानिए ॥दोहा ॥ ठहरठहरकरजोचलेतोनाडीमृयुदिखात पतिवियोगतेज्यीप्रियाशिरझूनतपछतात ऋतिहिक्षीनगतिजोचले-त्रप्रतिसीततरहोय तोपतिकीगतनासकीप्रघटदिखावतिसीय कांमकोषउद्देगभयवसेचित्रजिहचार ताहिबै-द्यनिश्राधरेचलतक्षीनगतिनार ॥ छप्पै ॥ धातुक्षीनजिसहोयमंदवात्र्यगनीयाकी तिसकीनाडीचलतमंदते-मंदतराको तप्ततौरतनचलतयौनसीभारीनारी ताहिवैद्यमनधरेतीनसीरुधिरदुखारी भारी नाडीसमचलेरिथ-रावछवतिजांन क्षुधावंतनाडीचपलस्थिरातृप्तमयमान इतिनाडीपरीक्षा.

### श्रीरणवीरप्रकाश.

#### ॥ ऋथनेत्रपरीक्षावर्णनं ॥

॥ दोहरा ॥ वातजनेत्ररूखेरहै धूम्रजरंगविकार चंचलखुलेझमकेनहि कालेरंगविकार पिन्ननेत्रपीलेरहैं नीलेलालतपेह तप्तधूपनिहद्दशिदिक लक्षणतांकेयेह कफजनेत्रजोतीरिहत चिद्रेजलभरताहि भरिवहुताही-प्रभा मदद्दशिदरसाहि कालेखुलेजुमोहसों व्याकुलग्नरिक्तराल रूपेकवहुलालहोय त्रैदोषजितहभाल तीनतींनदे।पहिजहां त्रैदोषजसोंमांन दोदोदोपलपेजहां दंदजतहांपछांन.

#### ॥ त्रथत्रमाध्यलक्षणं ॥

॥ दोहा ॥ एकदृष्टस्वाधीननिह \* त्र्यापहिखुलमिलजाहि पलकांकृष्णताराछिपी त्र्रंधकारदरसाहि भ्रमधूत्र्यांसोदृष्टपरत्र्यौरहित्र्यौरविभाग नेकरंगविकराललख वहुविधचेष्टात्याग.

#### ॥ त्रथसाध्यलक्षणं ॥

सौभ्यदृष्टसुंदरसुषी हसमुखदृष्टमंझार वैद्यकरेत्र्प्रौषधित्रया पथ्यजानतिहसार.

### ॥ ऋथान्यप्रकारनेत्रपरीक्षा ॥

॥ दोहा ॥ रूखेधूम्रडरांमनेचंचलझमिकतनाहि भीतरसेकारेलखेवातरोगहैताहि पित्रकोपपरपीतरंगत्रथवानीलेलाल तप्तरहेलोचनसदासहेनदीपकझाल जोतिहीनसितजलभरेरहतजोभारेएन मंदमंदत्र्यवलोक
तेकफरोगीकेनैन कालेत्र्यलसानेखुलेमोहाकुलविकराल रूथेनैनित्रदोषकेकवहुंहोतहेंलाल तीनदोषकोचिन्हलखतीनोदोषप्रमांन जहांचिन्हदोदोषकेदोइतहांपहचांन ॥ छण्पेछंद ॥ जवएकदृष्टरगरहेनहीरवाधीन
दुखीके फुनिखुलेत्र्यापमिलजाएंपलकखिनमाहित्र्यखीके रहितसदादृगखुलेमिलेवारहितनिरंतर छिपीछष्णासीसारतारकात्रमतधुत्र्यंतर विवधरंगविकरालहोचेष्टाविवधदिखाय जिनकेऐसेनैनलखरोगीयमपुरजाय॥ दोहा ॥ सौम्यदृष्टसंदरखसीजिनकायथाद्यभाय ताहिवैदालख्वयोंकहेरोगमकहोजाय ॥ इतिनेब-

॥ दोहा ॥ सोम्यदृष्ठसुंदरखुसीजिनकायथाशुभाय ताहिवैद्यलखन्योंकहेरोगमुक्तहोजाय ॥ इतिनेत्र-परीक्षा ॥

# ॥ त्रथमुखपरीक्षावर्णनं ॥

॥ दोहरा ॥ जडवतडोठिमिलेनही रूखाकांतिविहीन पलपलमंसूकतरहै वातजमुखइहचीन रक्तवर्नमु-खपीतवर तप्तहोयन्त्रतिदाह लिसकतडोष्टनासाजुमध्य जलनहोतापितताह भारामुखचिकनारहे सून्यरहेति-हचाल त्र्यरूफेनलजोमुखरहै ताहीकफहिलपभाल दोदोलक्षणमुखरहै दंदजजानप्रवीन त्रैत्रेलक्षणजाहि-मिल त्रैदोषजसोचीन.

# ॥ त्रथान्यप्रकारमुखपरीक्षा ॥

॥ दोहा ॥ जढवतडोठामिलेनहीरहेकांतिविनरूख वातकोपपरजातहैछिनछिनमेमुखसूख रक्तवर्णजो-मुखरहेत्र्रथवापीतदिखाय तप्तरहतन्त्राननजिसेपित्तकोपप्रघटाय भारासितचिकनायथान्त्राननजून्यदिखाय- क्तिएताहिसुनायेककोप्पोकफदुखदाय लक्षणजहांत्रिदोषकेतहाँदोषहेंतीन दोलक्षणदोदोषकेजानतबुद्धिप्र-वीन ॥ इतिमुखपरीक्षा ॥

### ॥ त्रथजिव्हापरीक्षावर्णनं ॥

॥ दोहरा ॥ हलकीजिव्हापुष्टवर चारोतरस्वछहोय स्वादमधुरपतलीप्रभा सभरसप्रीतकजोय लाल-विसालसुद्धमेलसो जोजिव्हामुखमाहि ताहिसुद्धाजिव्हाकहै वुधजनिहतसमझाहि फाटोसुप्तारूक्षवर प-तलीदुरवलजांन चंचलधूमररंगहोथ खौरीरपर्शमोमांन तीष्ठणइवफाटतरहै तालूसूकनमाहि वानजजिव्हा-जानितह वैद्यद्विकरताहि लालरंगकौडीरहै जढसेपीलीहोय सिंवलकेकांटेसदृश लालऋंकुरलखजोय दाहपककछुनीलवर कटुसलूनिव्यतिह पित्तजाजिव्हामानवुध वैद्यककितसभाहि मांसऋंकुरसंयुक्तजो गाडीव्वेतरंगहोय स्वादमधुरकफलेपकर जडवतरहहैसोय स्वादजुपाछेऋावतचष पटरसचापनचाहि श्लेप्मजिव्हितिहजानवुधयंथकहतमतयाहि नीलधूडसदृशजुहैलालपीतिमलमान सूकीसमतापायगुणथिक-तरहैजडजांन कांटेउगतमध्यभागितहफूटीवहुतविकार इंदजजिव्हावातिपत्तमानलेहितहसार नहितर-नहिवहुखुरकहै मंदजडाहिदरसाय वचनऋहारकरनिहसकैधूडेरंगप्रभाय श्वेतविकारसंयुक्तऋतिभारोमधु-रातिहस्वाद वातकफिहसोजानियोऋसिजव्हिवेवाद श्वेतपीतऋरुलालयुतकांटेकोडीहोय कफिपजिव्हा-कहितहैवैद्यविचारेसोय कालीनीलीदुष्टरंगकांटेउगतिविकराल चेष्टारहितजिव्हाजुनरसिव्नपातसोंचाल इतिजिव्हापरीक्षा

# ॥ त्र्रथान्यप्रकारजिव्हापरीक्षा ॥

॥ दोहा ॥ हरीरंगमधुरीफु टीलालेंचलतत्र्रचेत जडवतजिसकीजीभितसकिष्ठपवातिनेकेत रक्तवर्णजैसी-दगधतीखीदाहकजांन कांटेजैसेछिद्रलखताहिपित्तपरमांन जेतनकफकाकोपहैजिव्हास्थूलविचार भागिखा रीलेसलीकफकोप्पोदुखदार दोलक्षणदोदोषकेकिएसास्त्रपरमांन लक्षणतींनित्रदोषकेजानतवैद्यसुजांन -॥ इतिजिव्हापरीक्षा ॥

# ॥ ऋथमूत्रपरीक्ष्यावर्ननं ॥

॥ दोहरा ॥ वैद्यउचितहेयाहिविधमोरउठेमनभाय रोगीकोंउठवायकर कांसपत्रमुतराय त्र्यथताका-चकोपात्रहो सोराखेमतिमांन कपडेसोंढककेधरेसूर्योदयफुनित्र्यांन वैद्यपरीक्ष्याताहिकर गुणउंगुण-हिविचार जोपानीसदद्गहुवे कलुनीलावातविकार लालकुसुंभकेतुल्यहोय गर्मपीतरंगजांन थोडाउत-रैजानियो सोगर्मीकरमांन ठंडाभ्वेतत्र्यरुचीकना कफरोगीपहिचांन फुनचारघाडीतिह्मूतको धूपधरैसो-श्रांन चारघडीपाछैलखे तैलवूंदतिहपाय फैलजायतीजानियरोगसाध्यमुखदाय तैलवूंदफैलेनहीविंदुरूप-थिरहोय श्रासाध्यकष्टसोहोतेहैमानवैद्यमतसीय डूबजायजोवूंदसो श्राथवाधूंमनधेर तीवहरोगीमृतकवत् निश्रैकरिसरफेर जाहित्रूंदतालावसम हंसपद्मश्रहछत्र हस्तीचामररूपधर सोनिरोगहोइमित्र श्रजामूत्र-कीगंधिलख ताहिश्रजीरणरोग कालावुदबुदतुल्यजो सिन्नपातिहजोग गर्मलालकेसरसद्दश ज्वरहिरोगद-रसाय लालधारउतरेजिसे महांरोगप्रघटाय मूत्रतेलसरसोंसद्दश वातापित्ततिहरोग कालोनीलीधारजिह ता-हिमृत्युकोयोग तैलवूंदपडमूत्रमो छिद्रखडगदंडकार धनुषसद्दशजोपेखीये तांकीत्र्राशनधार कूपोदकसम-मूत्तजिह लिगरोगितिहजांन श्रैसेजानविचारमन मूत्रपरीक्ष्यामांन

# ॥ त्रथान्यप्रकारमूत्रपरीक्षा ॥

॥ दोहा ॥ घडीचारजवरातहेरहैवैद्यतवश्राय करेपरीक्षामूत्रकी यथाप्रंथमतभाय पहलीधारादूरकरराख-दूसरीधार काचपात्रवाकांसमेढककरराखसह्मार भानुउदेफु निदेखिएमूत्रपात्रकोल्यायताहिपरीक्षाकीजिएइ-तउतमूतिहलाय जलसमांनरूखाबहुतमूतवातपरजांन लालरंगवापीतरंगथोडापित्तप्रमांन श्वेतरंगचिकना-घनामूतकफीकाहोय दोइचिन्हदोदोषकेर्तानतीनकेजोय प्रातसमेकेमूत्रकोराखधूपमेल्याय तैलवूंदडारोत-वेंजववहनिश्रलथाय ॥ छप्पेछंद ॥ पसरजायबहवूंदतवेतुमकुसलपछांनो विंदुरूपिथरहोयरहेतोत्रप्रसाध्यव खांनो पसरपूर्वदिसजायतैलवापश्रमउत्तर रोगमुक्तकहुताहिदेखकरऐसोमूत्तर दक्षिणदिसईसानश्ररूत्रगनिनृतवायु इन्हिदसांनपरधायतौथोर्डाकहिएन्त्रायु ॥ दोहा ॥ डूवजायवहवूंदवान्त्रमेवानिश्रलहोय कहि-एताहिमुनायकेरोगकोपयुतसोय तेलपसरकरमूतमेमूर्तिविकारिद खाय हलखरकछपऊठयोतौरोर्गामर-जाय हंसछन्धवजन्नादिथेरूपदिखावेसोय रोगजायरोगीजिएवडीन्नायुखायुखाहोय ॥ इतिमूत्रपरीक्षा ॥

### ॥ त्रथरोगीपरीक्ष्या ॥

॥ दोहा ॥ रोगपरीक्ष्याकहतहों भावप्रकाशत्रम्तार दृष्टस्यर्शपूळंनिक्रया स्वप्नशकुनसुविचार काल-ज्ञानश्रीपधिक्रया देशत्र्यवस्थापेष त्र्रश्नोवलकमसमझकर साध्यासाध्यसुलेष दृष्टिपरीक्ष्यापूळने मर्मनपा-वैरोग इनकारणवैद्यसुक्रिया समझगुणागुणजोग स्पर्शकरेज्वरज्ञानिये उद्रशूलसिरपीड बवासीरउपदं-शकुन गर्मस्वजाखगंभीर होलदलीपग्मेहइतिभूतादिकन्नावेश विनपूछेसमझेनही वैद्यचतुरसुघरेश ॥ इ-तिरोगीपरीक्ष्या ॥

### ॥ त्रथस्वप्रपरीक्षा दोहरा ॥

जोस्वप्नहिमोदेवता राजाजाचकमित्र ब्राह्मणगौत्रप्रशिलंषे तीर्थजुस्नानविचित्र १ होवेशीष्ट्रनिरोगता निश्चेजा-नप्रवीन स्वप्नपरीक्ष्यात्र्यवद्यकर रोगीकोविधचीन जोस्वप्नहिचीकरउलंघ द्यात्रुजीतघरत्र्याय रथपर्वतऊप-रचढे द्याव्ररोगमिटजाय स्वेतवस्त्रधारणकरे मांसमीनफलखाय सोरोगीरोगहिकटे द्याव्रचैन मोत्र्याय सोग्ठा मृंगमक्षिकाजोंक वृश्चिकसांपडसेजिसे सोनरहोए विसोकधनन्त्ररोगतनपायकर मेररोएवाकोय स्राममांसभक्षनकरे रोगीराजीहोय राजीसोबहुमुखकरे ॥ दोहरा ॥ स्वप्नस्रगम्यागमनकर कायाविष्टालेप रोवेस्रपमृतलेषपर मांसखाएविनषेप स्रिहिफनमस्वीस्वप्नमें उसेरोगकीहान स्रैसेस्वप्निरोगलष ताहिस्वप्रशुभमान नम्नमुं उत्तलालपट पहरेकाहूदेष नकटावूचारुष्णहथ स्रायुधफांसकरपेष गधासवारीकर-तहैदाक्षिणादिशकांजाय सोस्त्रसाध्यरोगीरहै भैसाऊठचढाय उचेसेनीचेगिरे जलस्रग्नीजुवजाय सोरोगीन्छू टैनही रोगफासमींस्राय सिंहादिकहिंसकजीवही सोभक्षणजिहजांन दीपकवुझतादेषहै तैलमद्यकर-पान खाइपकानकूयेगिरे इहस्वप्नाहेहीन जोनरदेखेनहिकहै प्रातसमैमतिधीन भस्मलेपस्रंगनमलेस्वच्छ-देहपरमांन स्नानकरेन्द्रतिशुद्धमन देविपतरजलदांन हवनपाठपूजाकिया शांतिचित्तकरदेह इहकारनदु-स्वप्नको दोषसबैटरलेह. इतिश्रीचिकित्सासंब्रहेश्वरणवीरप्रकासभाषायांश्रीषधकालवर्णनपूर्वकरवप्नपरी क्षाकथननामतृतीयोऽधिकारः ३

# ॥ ऋथदूतपरीक्ष्या॥

॥ दोहरा ॥ जोनरवैद्यवुलावने भेजेरोगीजाहि कानाखोदानककटा नाहिभेजनोताहि श्रितिनिर्मलव-स्न्ननसहित वाहनचढेरथसोयवैद्यभेटसंयुक्तवर उत्तमवर्णसुजोयप्रथमवर्णश्रखाउदितदूतसु हितकरचीनवामे-स्वरलपचलरहे वैद्यल्यायपरबीन सोरोगीतिहवैद्यके दारूरवच्छवलहोय दूतपरीक्ष्यायहउचित भावप्र-काशमतजोय इतिदूतपरीक्ष्या ॥

## ॥ त्रथशकुनपरीक्षा दोहरा॥

वैद्यचलेजवयतनहित सन्मुखशकुनविचार जोशीतलशकुनहिमिलै रोगीरोगनिवार १ फल्फूलहिस्रक्रले-मिले तुर्तानिवारतरोग पावकस्रादीगर्मजो सोसन्मुखमंदजोग २ इतिशकुनपरीक्षा.

#### ॥ ऋथसाध्यपरीक्ष्या ॥

॥ देहिरा ॥ जाकीप्रकृतीहढरहे त्र्याग्नेतीबहृदमाहि काहृविधरोगीलपे एकत्र्यवस्थाताहि १ रोगनिरंत-रएकहोय श्रीराचिकित्सासार प्रथमश्रीपधीतासगुण श्ररुवैद्यकजियधार २तीजीचाकरहितहिवर रोगीजितें-द्रियमान घटनबढनजानतजुगत रोगसाध्यातहजान १ ॥ चौपे ॥ दोइवारप्रतिदिनमलत्यागे छेद्भवारमूतेमु रवजागे जनश्रधिकहोवेतवजांनो दोषकोपतनमाहिपछांनो इतिसाध्यपरीक्ष्या.

### ॥ त्रथत्रसाध्यपरीक्ष्या ॥

॥ देहरा॥ जिहरोगीनिसानीदनहि कक्तकंठहिरुकजायदाहहोयनाडीसुमंद वोलतजीभथकाय सवइंद्रीत्र्य-पनीकिया धर्मछोडकरचाय सोरोगीनिश्रयमरै मंदाग्निप्रगटाय क्षीनप्रकृतिनेत्रलालहै स्वासउठतहृदमाहि शूलतंद्राहिडकीरहे तृषाबहुतहोजाहि वहुसोवेत्र्यतिदाहहोय त्र्यधिकपसीनात्र्याय चिकनाहोवेत्र्यधिकतन निश्चसोमरजाय ॥ इतित्र्यसाध्यलक्षण ॥

### श्रीरणवीरप्रकाश.

### ॥ त्रथकालज्ञानवर्णनं ॥

॥ दोहरा ॥ निसगर्मीदिनसीतलग कंठकफि्संयोग तिहरोगीत्र्यासानहीनिश्रेजांनोयोग नासात्र्यहो यसीतत्र्यति हाथपैरहदद्गीत सिरमोशूलमुचढरहे मरणताहिधरचीत कांतितेजलज्जानही न्त्रिधिककोधहो जाय त्र्याशातिहकीमासपट पाछेतेमरजाय त्र्यंगकंपभंगरूपहोय रंगशरीरमिटजाय चितसुगंधदुर्गंधनिह त्र्यावमृतसोभाय वृक्षडालीत्र्यागिहलपेपटऋतुमरेसुरोग कामकरैपरस्वेदनिह तीनमासवसहोग त्र्यांपदेहसुखवर्णसव त्र्यारिहत्र्यारसमान जीभनासिकात्र्यज्ञगभृकुटीमध्यनिहजान मुखकोवणविवर्णत्रिति नासात्र्यवटमान कानसुनैनिहिश्चव्दको रोगीमरेसुजान त्र्यस्वोद्यान मुखपंकजसमलालहो जिव्हाकालरोगीमरे इंद्रीयहनस्वभाव जलमोछायानिहलपे मरेत्र्यवश्यतूंजान मुखपंकजसमलालहो जिव्हाकालरोगीमरे इंद्रीयहनस्वभाव जलमोछायानिहलपे मरेत्र्यवश्यत्वामेगलहि छठहादशमोजांन जोरो गहिरोगीकरेति ताहिमृत्युकरमांन नेत्रपुतिलमोंदूसरे त्र्यपनोरूपनिहिष्ट सोरोगीभोमगतहे निश्रेजानवसिष्ठ जिहरोगीकोरविजदित दहिनासुरप्रगटाहि संध्यावायोच्चरहे मरेनजानजपाय जायजोमारुतपित्तयहिपत्तहावेककफगेह कफहोवेजवकंठमेप्राणतजेतवदेह ॥ चौपै ॥ ध्रुवत्र्यस्वितिरिपदर्तीन नहिदेखेसोत्रानविहींन जिव्हासोत्र्यस्वरानो नासिकायकोधुवपहचानो श्रुकोमध्यविष्णुपदकहिए नहिदेखेसोत्रांत्रतलहिए.॥

### ॥ त्रथत्रोषधविचार ॥

॥ दोहरा ॥ वैद्यउचितइहसारहै श्रोषधगुणिहिविचार रोगीरोगप्रमाणलष श्रीषधक्रमसींधार जेतोरोग-प्रमाणलप श्रीषधितहसमदेय कडवीत्र्यरूकखाइजो रोगीग्लाननकरेय नहिषावेद्देषसुकरै सोरोगीनिह-जीय क्रमत्र्यनुसारकरडौषधी प्रथमपरीक्ष्यालीय इतिश्रीषधिवचारः

#### ॥ त्रथदेशविचार ॥

॥ दौंहरा ॥ देशतीनपरकारहै त्र्यनूपसाधारउद्यान जहांत्र्प्रधिकजलविहतहै तहांत्र्रधिककफमांन जै-सेपूर्वत्र्यनूपदेश जिहलक्षणगुणएक वातिपत्तकफसमानहै साधारणसुविवेक वायुत्र्प्रधिकजिहदेसमी सोव-नकोतूंमांन देसत्र्यनुसारजुदेहहै प्रकृतिप्रमांनसुजांन इतिदेशविचार.

#### ॥ ऋथकालविचार ॥

॥ दोहरा ॥ कालसुतींनप्रकारहै शीतउष्णवर्षत ऋधिकशीतवाशीतनहि रोगताहिउतरंत शीतकालग भीवरै सोविपरीतप्रवीन उष्णउष्णताऋधिकहोय ऋधवाउष्णविहीन समकरक्रपजुनहिटिकै समविप्रीतसो- चीन वर्षाऋतवर्षात्रिषिक त्रथवावृष्टिनहोय तौभीरोगसुत्र्यावरै मानुषरोगवरजोय जाहीसमताकालकी-जाहिऋतूतिहरूप सोनिरोगकालहिकहै देसत्र्यरोगत्र्यनूप इतिकालविचार.

#### ॥ त्रथत्रवस्थाविचारः॥

॥ दोहरा ॥ तींनत्र्यवस्थासोकहोबालजुवावृद्धमांन उत्तममध्यमत्र्यधमतिह मानुषदेहप्रमांन स्त्रीकारूप-पछांनकर गर्भत्र्यवस्थातींन देहीकायुस्वरूपलष श्रीषधकरमतचींन बालत्र्यवस्थात्र्यादकर षोडप्रावर्षपर्यत मात्राउचितप्रमांनलपत्र्यीषध करमनचित जुवात्र्यवस्थाकायवर बलत्र्यनुसारसुदेहि निर्बलच्छीनविचारकर श्रीषधपानस्रोहि वृद्धावस्थाबलरहै कभीच्छीनकभीमंद देषवलावलदेहको श्रीषधकरन्त्रानंद ॥ इतिश्रव-स्थाविचारः ॥

#### ॥ ऋथऋर्थविचारः ॥

॥ दोहरा॥ त्र्रथंविचारसुपांचिविध शब्दस्पर्शन्त्ररुष्ट्रप रसगंधादिविचारिए इनकेस्थानत्र्रनूप शब्दस्था-नमुकांनमो स्पर्शिहत्वचामंझार रूपस्थानमुनेत्रमोंरसस्थानमुखसार गंधस्थाननासाकहै घटनवढनपरकार ताकेत्र्रथंविचारकर वैद्यसमझमनधार शब्दघटेतीजानिए त्र्रालपत्र्राधिकश्रुतधार मिथ्यासुनैकछुकाकछू इ-हश्रुतघटनविचार स्पर्शक्षीनतबजानियो थोडाकरेसंचार मिथ्यास्पर्शकछुकाकछू स्पर्शघटनसुसद्धार ह-ष्टिघटनतौजानिये थोडाहिष्टनत्र्राय मिथ्याकछुकाकछुलखे दृष्टिघटनतिहचाय रसइंद्रीघटजानियेत्र्रलप-खायबहुखाय मिथ्याखायसुचाहिकर रसइंद्रीघटभाय मुंघनघटनइहविधकही त्र्रालपसुगंधीधार वहुसूंधै-मिथ्यावरै सूघनसूंघाविचार इनकारणनरवोधकर त्र्रथंविचारदृढधार समझबूझवर्तंसदा रोगरहितसंसार इ-तित्र्रथंविचारः

#### ॥ त्रथकर्मविचारः ॥

॥ दोहरा ॥ कर्मतींनविधजानिये कायकमानसवाच कायककायामारहै मनमहिमानसजाच वच-नवाचिकाजानइह तीनोकर्मविचार विवधप्रकारसोकहितहों चतुरजीयमोधार कायथकनतेजानिये थो-डाकर्मकरेय श्रथवावहुकछुकर्मकर कछुकाकछूधरेय मनघटनातवजानिये श्रल्पइछामनमाहि बहुइछाक-छुहीकछू मानसघटनगिनताहि वाणीघटनतीजानियो बोलैश्रलपसुभाय श्रथवावहुवकतारहै कछुकाक-छूसुनाय जोनरइहतींनोगुणहि समवर्तेवुद्धश्रनुसार सोन्त्ररोगदेहीरहे इहकर्महिनिरधार.

### ॥ त्रथत्रप्रिवलविचारः॥

॥ दोहरा ॥ त्र्यप्रीपांचप्रकारहै सभकीदेहमंझार मंदाप्नीतीक्षणप्रभा विषमाप्रीसुविचार समत्र्यप्रीचौ-थीकहीभस्माप्रियहपांच सबदारीरवरजानियो पांचप्रकृतितनसांच जाहीकफकीप्रकृतिताहिहोतमंदाग्न कफ- हिरोगउत्पतकरे सोऋतिमंदसबत्रप्र जाहिपित्तकाप्रस्ती तीक्ष्णत्रप्रतिहहोत खानपानपाचतरहै गर्मरो-गउद्योत वातप्रकृतीतनजाहुके विष्माग्नीयुतसोय पचत्रपचत्रप्रमुक्तरे वातरोगितहजोय समाग्नीसमजोहो-तह सर्वत्रप्रममेश्रेष्ठ त्रम्मपचरोगनिलपसर्वप्रकारकरङ्घ भरमत्राग्नितहजानियो भरमकरोगउपजाय स-मापायत्र्योपधवरे कायाकफनरहाय पित्तत्रप्रप्रजववडतिह मारुततीवप्रवाहि तीक्ष्णत्रप्रप्रगटतरहे भरम-कत्रप्रहोताहि भोजनजलजोनिहिमिले प्यासपसींनात्र्याय मूर्छादाहत्रप्रादिककरे मारतहैतिहचाय तातेंत्र-ग्निप्रभावलख यतनकरेवृद्धवांन ताकोरोगिवचारकर प्राणीजीयसमांन जोभरमकत्रप्रग्नीपुरुष ताहिचिकि-रसानाहि भोजनसोहोवतउदित नाहिपडैमरजाहि.

# ॥ ऋथयुक्ताऽयुक्तविचार॥

॥ दोहरा ॥ युक्तायुक्तिविचारिएसातोविधपरमांन विधिविधानवर्णनकरों जातेसारपछान स्नेहपानविधस्वेद विधवमनविधीसुविचार रेचनविधवस्तीविधी धूम्रपांनहितसार रुधिरछुडावनजानतिह जौंकशृंगित्रप्रनुमांन विधविधानसातहिकहै युक्तायुक्तप्रमांन.

## ॥ त्रथस्त्रेहपानविधिः॥

युक्त ॥ दोहरा ॥ सनेहपांनविधिकहितहों सुनलीजैचितधार जैसेसवयंथनकही तैसेकरों उचार ॥ चौपई ॥ कठिउरुजंघपादमंझार जाकोवातकरैसंचार स्नेहपानयतनसोकरै ताकीविधन्नामें सभ उचरै-स्नेहभोजनादिकजोपान ताकोइंद्रीहोयवलवान इंद्रियव्याकुलतानहिमहै पश्याघातहृदरोमनरहे त्र्रश्रंसाथ-पुनकरहेपांन वलत्र्रश्रवणहोयितसमांन जोकिटिपीडाहोवैजास त्र्रसप्रकारविधिजानोतास प्रथमसनेहपानकरवावै उष्णतोयपाछेहिपिलावे ऐसीविधजोयंथनकही कठिपीडामोहितकरलही सरदऋतूकरहेवृतपांन मज्जावसावसंतप्रमांन उष्णतेलवर्षाऋतपावै श्रीपममोघृतपानसुर्थावे शिशारहिमंतशीतमोजान सबसनेहको-पानप्रमांन पित्तविकारकेवलघृतपांन वातविकारसलवणपछांन कफविकारमोतिलपिलावै त्रिकुटात्र्रहयव-ध्यारमिलावे शीतकालमोदिनकरेपांन उष्णकालरात्रीपिरमांन जोवातपित्तत्र्र्थिकलखलीजैतौभीरात्रिसमय-सोपीजै वातन्त्र्रोरकफत्र्रिधिकलखावै तोदिनहूंमैताहिपिलावे उष्णकालकफपैतिकपीवै मूर्छात्रिपाताहिणुन्वथीवे वातकफीपीवेशीतकाल शूलक्र्ररूचगुरताजुविहाल

# ॥ त्रयुक्तः चौपे॥

त्रजीरणतरुणज्वरहिमंझार दुर्वलत्र्यरुचमूर्जितजुविकार स्थूलछर्दमदपीडितजोय रेचनांतत्र्यकालप्रसूतासोय एतेकरेनहिस्नेहविधान करेतोरोगत्र्यनेकपछान जोशुद्धकोष्टसेवेजुसनेह बलवरणधातुवृद्धिलखतेह जरामंदइं-द्रीदृढथावे इकशतवर्षमुजीवरहावे ॥ दोहरा ॥ सनेहपानकीविधकही चिकित्सायंथत्र्यनुसार याप्रकार-जोपानकर उठेनकोपविकार इतिस्नेहपानयुक्तायुक्तविधिः

# श्रीरणवीरप्रकाश.

### ॥ ऋथस्वेद्विधिः ॥

॥ दोहा ॥ स्वेदाध्यायवखांनहो भावप्रकासनुसार जाप्रकारवर्णनिकयो सोसुनिएमितधार ॥ चौषे ॥ जाकोहोवेवातिकार ताकोस्वेदविधीहितकार क्षिन्धदेहजाकोलखपाव ताकोस्वेदत्रश्रवश्यकराव वासने-हमर्दनकरलेवे पाछेस्वेदताहुकोदेवे स्वेदत्रश्रन्यथादेवेनाहीं जाप्रकारसमझेमनमांहीं दसमूलकाथकरदेवेस्वे-द बचावेनेत्रदूरसभखेद तिल्रश्रक्मांसमेलकरकाथ करेस्वेदवावालुकसाथ वामिद्यीकरगोलाल्यावे इदसंगवा स्वेदकरावे वृषनहदैनेत्रनपरसोई कोमलस्वेदकरितहोई वक्षस्थलमध्यममनधार स्वेदविधीकरदोषनिवार-जेकरत्रातिशीतलतनजांने महास्वेदकरदूरपछांने दुर्वलकोकोमलकरस्वेद मध्यमकोमध्यमलखभेद महांस्वे-दवलहूंपरदेवे ऐसीभेदसमझकरलेवे करेस्वेदतनहलकापावे निश्चेवातिकारनसावे सकलइंद्रित्रशांनिर्मलहोई रोमद्याखलजावंसोई रोगीपुरुषकफीलखपावे रूक्षवस्तुकरस्वेदलुडावे जेकररोगिपत्रश्रतिहोई कदाचित-स्वेदकरेनाहिसोई जेकरस्वेदतादुकोदेवे दाहतृषाश्रममूर्छालेवे रक्तपित्तपांडूयुतजोय तृषतक्षीनक्षतदुर्वलहोय-त्र्यतीसारवागिनिनार इन्हकोस्वेदनहीहितकार ॥ दोहा ॥ स्वेदविधीऐसेंकही लिखीग्रंथमतजोय करे-वातव्याधीहरे तनहलकादुखरवोय ॥ इतिस्वेदविधीः ॥

#### ॥ ऋथवमनविधिः॥

॥ दोहा ॥ वमनविधीवर्ननकरो यंथमतीचितधार जाप्रकारविधिवतकही निश्चेदोषनिवार ॥ चौषै ॥ जाकोकपञ्जतिहींप्रघटावे वमनविधीकरमुखउपजावे ऊर्धरोगजाकेतनहोई ताकोवमनविधीहितसोई नवज्वरहोएकुएळखपावे छीपदवाउन्मादिखावे स्वासकासहदरोगीजांन इनकोवमनविधीहितमांन तिमर्रुजीवागुल्मीहोई उदरविकारपांडुयुतजोई क्षतकरक्षीनमवेसीजाको वृद्धहोएविधवमननताको प्रमेहीपुरुष्ठकक्षतनजांनो तरुणगर्भीणिनारपछांनो निकसेरुधिरकंठकेमाहीं वमनविधीइनकोहितनाहीं जेकैरइन्हे-श्रजीरनहोई श्रथवाविषनरखावेकोई श्रधिककोपकप्पकाळखपावे वमनविधीकरसुखउपजावे कप्पकाकोपश्चिकळखपाय उष्णतीक्षनकटुवमनकराय जेकरपित्तश्चिधकतनहोई करेव्यमनविधसीतळसोई सिन्धवस्तुकरवातनसाय जाप्रकारविधवमनसुखाय करेवमनविधवमननहोई करेश्रीरविधन्नाग्रोसोई धात्रीकणानिवसमकाथसेवेविधिवतन्त्रीषधवसाथ वाकेवळजळउष्णपिळावे जाप्रकारविधवमनसुखावे जेकरश्चिकव मनवधजाय तौहितवस्तूताहिखळाय वमनहोएपाछविधमावे जीरापीसजीभपरळावे श्रथवाद्वाक्षपीसकरळाय श्रतस्तुगंधित्राद्यमनभाय ॥ दोहा ॥ वमनविधीविधिवतकही सकळश्चथत्रनुसार समझचिकित्सा जोकरे सोहैवैद्यउदार इतिवमनविधीः

### ॥ ऋथरेचनविधीः॥

॥ दोहा ॥ स्त्रादवमनविधजोकही मांनदोषहरसोय फुनि रेचनविधकहितहो यथायंथमतजोय॥ चौपै ॥ सर्दवसंतऋतूकेमाहीं वमनविरेचनविधहितताहीं स्त्रादवमनफुनिपाचनखावे ताकरकफकाकोपपचावे इनरोगनपरनिभोजांनो रेचनविधीसदाहितमांनो स्त्रजीर्णज्वरपांडूगदजान वातरकमलसंचयमांन भगंद-

रववासीरयुतजोई उदररोगवागुल्मीहोई त्र्रश्चीरोगहृदेकाजांनो योनिरोगतनगरमीमांनो कर्ननासिकानेत्र-विचारो विसकोटविसूचीजूलनिहारो मुखप्रमेहिशररोगजोहोई मूत्राघातसोथयुतजोई इनरोगनपररेचनमांनो तातकालदुखदूरपछांनी त्र्यागेभेदत्र्यौरसुनलीजें रेचनविधइनकोनहिकीजें वालकवृद्धक्षीनतनजोई दुर्वल-तनशस्त्रक्षतहोई भयसंयुक्तखेदयुतजांनो तृष्णादोषस्थूलतनमांनो नवज्वरनारगभिनीजोई स्त्रथवासीव्रप्रसूति-होई मंदाग्निमेदरोगतनमाहीं रूखातनइनकोहितनांहीं पित्तप्रकृतिजाकेतनजांनी कोमलरेचनताहिपछानो कफप्रकृतिपरमध्यमजान वातप्रकृतिपरकर्डामांन दाषदूधहरङजोकिहिए कोमलेरेचनइनकालहिए त्रिवीकौ-डकरंगुलजोकोई इनकामध्यमरेचनहोई दंतीथोहरदूर्घविचारो जमालगोठत्र्प्ररुचोषनिहारो करडारेचनती-क्षणकहिए तीनभेदरेचनकेलहिए पांचसातादिनन्त्रागेजांन मुंजसकरविधसोइपछांन सीनामखीसौंफमंगावे मु नकापुष्पगुलावरलावे ढाईढाइटंकसमल्याय सवाटंकजीरासंगपाय पाठासोदसटंकमिलावे तींनपाउोज-लकाथचढावे एकपाउोजलदोषरखाय दिवसचारलगताहिपिलाय प्रतिदिनिषचडीघृतसोंदीजें दिवसपां-चमेजहविधकीजे त्रिवीगुलावताहिमंगबावे सोनमषीत्र्ररुपाठापावे दसदसटंकभागसमल्याय जीराढाईंटं करलाय पांचीटंकसौंफसंगपावे करेकाथफुनिताहिपिलावे घृतसोंखिचडीखावेतांही खारीखद्यासेवेनांही तीसदस्तत्र्याजावेजविह उत्तमरेचनकाहिएतवही मध्यमवीसहीनदसजीन जाविधरेचनविधीप्रमीन ऋतुप्र-मानरेचनविधजैसें भिंनभिंनवर्णनसुनतैसें वसंतऋतूऐसामनभावे त्रिवीगुळावसींफमंगवावे सोनमपीत्र्प्रह-जीरात्याय खंडपायशुभदस्तकराय मिसरीत्रिवीश्रीषमऋतमांन त्र्यावेदस्तदोपकीहांन वरषाऋतऐसामनभावे त्रिवीसुंठमघदाखमंगावे मधूमेलहितसेवनकरिए त्र्यावेदस्तदोपसवहरिए सर्दऋतूऐसामनभाय त्रिवीधमां-सादापमंगाय वालानागरमुत्थरल्यावे मुलठिचंदनमिसरीपावे सोनामपीतासंगपाय सेवनकरदुखदूरहटाय हिमऋतपाठाचित्राल्यावे त्रिवीवर्चचौखीसंगपावे सोनामखीतासंगपाय गर्मपानकरखेदहटाय शिसरऋ-तूमघसुंठोल्यावे त्रिवीलूणमधुसंगरलावे सोनामखीतासंगपाय सेवनकरदुषदूरहटाय ॥ दोहरा॥ ऋतुप्रमां नरेचनकह्यो सेवनकरदुखहांन त्र्यवमोदककीविधकहों रेचनसुगमप्रमांन हरडछालफुनिमरचतज संठी-वायविद्धंग पत्रजपीपलत्र्यामलानागरमोथासंग पिपलामुलइकत्रकरइहत्रीपधसमल्याय तींनगुनादंतीधरे-त्रिवीत्र्याटगुणपाय छेगुणमिसरीसंगकरचूरनकरेसुजान मधूपायगोलीकरेढाई टंकप्रमांन प्रतिदिनगोलीएकले सीतलजलकेसंग जुलावहोएमनहर्पहै उदरशुद्धरजभंग राजरोगटुखनेत्रको ववासीरहरजांन कुष्टगंडमा-लाकही कटीरोगकोहांन गर्मनीरपीवेनही तवतकरेचनहोय गर्मनीरपीवेतऊ दस्तवंदकरसोय विषमज्वर-मंदागनी पांडुरोगहरजांन कासभगदरत्र्यश्मशी मूत्रकछ्कीहांन उदरवातिहङकीतथा त्र्यवरत्र्यफाराजीय प्रतिदिनसेवेदूरदुखत्र्यभयामोदकसोय इतिरेचनविधि.

### ॥ ऋथवस्तिकर्मविधिः॥

॥ दोहरा ॥ वस्तिकर्मसुनलीजिए पिचकारीविधभाय रोगहोएमलमूत्रस्क ऋथवाप वनस्काय गुदावीचवाइंद्रिमों पिचकारीधरलेय जस्तनलीवाहाडकी स्वर्णरजतवातेय गोपुल-हिंसदशवनी सुवकऋौषधीसंग गुदाइंद्रिकेवीचधर करेरोगकोभंग दोप्रकारसोविधकही ऋनुवास-नऋौनिरूह ऋनुवासनपृततैलहै निरूहमात्राजलजूह तोलप्रमानदोठकेभर जलसोंरोगनिवार इनरो- गनकोहितनही भस्मककेवलवाय मूर्छात्र्यरिकासतनस्वाससईनिहिभाय त्रवजैसंविधउचितहै वस्तिक-मंहितकार सोतैसेंवर्ननकरो वैद्ययंथउरधार वस्तिकमंछेवर्षतक छेत्रंगुल्पिसांन उपरंतवर्षद्वादसकहे त्रं-गुल्त्र्याठिवधांन द्वादससंउपरंतफुनि द्वादसत्रंगुल्जोय तापाछेमतिमाननर करिवचारम्खहोय॥ चीपै॥ पिचकारीकोवृतिहल्गावे सोपिचकारीपूर्णकरावे सीतकालवसंतऋतुमांही स्नेहवस्तिविधकरिएतांही ग्री-षमसदंवर्षऋतजानो रात्रित्र्यनुवासनविधीपछांनो चिकनाभोजनसोनहिखावे रुचिकरहल्काभोजनपावे-स्नेहसींफजललवणसुलीजें गर्मनीरयुतगुदमेंदीजें भोजनकरप्रसंनमनहोई फिरायमूत्रमलवाहिरसोई वास-भागभूमिपरसोवे वामजंघऊचीकरहोवे वांमहाथपिचकारीलेवे स्नेहपिचकारीगुदमेंदेवे दहनेहाथदवावे-सोई जाविधन्त्रीवधभीतरहोई देनलेनवालेहेदोय त्र्रीरपासहोवेनहिकोय इहासिक्षामनमाहिविचार जृंभा-कासछीकनहिधार ताङीतीसहाथपरमारे मुख्मेंसीतकिगिनतीधारे तवतकगुदिचकारीदीजें तापाछेवि-धऐसीकीजें तनपसारसूदाहोजावे पगन्त्रंगुष्टफुनिदोइखिचावे फुनिसेजापरसूधासोवे त्र्रावेनीदवातदुख-खोवे जाप्रकारक्तिविधभावे गुदादोषमलवातनसावे त्र्रमुवासनवस्तीविधजोई एंकएकदिनत्रंतरहोई-छेत्र्यरुसातत्राठनववार विस्तकमंकरवातिनवार त्र्रमुवासनवस्तीकेपाछे निरूहवासिविधकरमुखत्राछे-मलाशयपकाशयकेमांही रहेत्रनुवासनशेपतहांहीं स्नेहयुक्तजलशेपजोहोई गुदाद्वारनिकसेनहिसोई तौनि-रूहवस्तीकरवावे वावत्रीकरगुदमेंपावे सरेवातमळस्नेहिनकासे वाजुलावकरसुखपरकासे.

# ॥ त्रथत्रनुवासनवस्तीकातेल ॥

॥ चोषे ॥ एरंडकणगचकीजढल्यावे श्राडूसागिलोयभिंडगोपावे रोहिपसतावरमुहांजनश्रांन कागलहिरीसमश्रीषधठांन दोदोठकेप्रमांनमंगावे श्रागेश्रीषधश्रोरिमलावे श्रालसीकुलथमापजवल्याय श्रीरविल्वजढसंगरलाय दोदोसेरश्रोपधीपावे करइत्रकपुनिकाथचढावे चासठसेरनीरसंगपाय पोडससेरद्रोपरहजाय तासंगमीठातेलिमलावे चारसेरधरश्रांचजलावे जलेकाथतैलरहजाय श्रानुवासनहिततेल्ह्यामाय
एकठकाभरगुदमेंदीजें वातिकारसकलहरलीजें श्रानुवासनिवधऐसेंहोई निरूहवितत्रश्रागेमुनसोई निरूहवितश्रारथापनकिए श्राधिकभेदश्रितिकारणलिहिए श्राविजनकोहितसोमुनश्रागे निरूहवित्तकरतनसुखजागे हृदयचोठचिकनातनहोई वमनश्रपताराहिडकीजोई मवेसीस्वासकासमनधारो सोजगुदाश्रातिसारविचारो मूर्छातृषाउदरदुखजांन उदवर्तविशूचीपथरीमांन वातरक्तविष्मञ्वरजांनो श्रमलपित्तहदरोगपछांनो मंदाग्नीचरणरोगजोहोई मूत्रकष्ट्रशूलक्षीनतनजोई निरूहवित्तहनकोहितजांनो करेसीधदुखदूरपछांनो वात्रविकारश्रधिकतनहोई कसैलीकटुसनेहयुतसोई पित्तविकारश्रधिकलखपावे दूधसंगवस्तीविधमावे कप्तकाकोपश्रधिकत्तनहोई मूत्रादीकटूकसैलीसोई जेकरवालकवूढाजांने कोमलबिस्तविधीमनश्रांने श्रवजारांविधभेदविचारो श्रागोभिनभिनमनधारो.

### ॥ त्रथवस्तिकर्मग्यारहविधीः॥

॥ दोहरा ॥ वस्तीकर्मप्रमाणहेजारारूपपछांन उत्क्रेशनत्र्रश्दोषहरलेखनशोधनजांन शमनवृंहणापि-छलकहैमधुत्र्रश्रुरुतैलविचार स्थापनसिद्धजुफलकहेजारारूपसह्णार.

### श्रीरणवीरत्रकाश.

### ॥ ऋथउत्ह्रेशनवस्तिविधीः॥

॥ दोहरा ॥ ऋरंडोलीमहुत्र्यावर्चलेपीपलसेंधाजान झाउवूटबक्कलवरैइहकाढापरमांन.

### ॥ ऋथदोषहरवास्तिविधीः॥

॥ दोहरा ॥ सौफमुलठीविल्वसमइंद्रजवहिपरमांन पीसकांजीगोमूत्रसींकीजेंवस्तिविधान.

# ॥ ऋथलेषणवस्तिविधिः॥

॥ दोहरा ॥ त्रिफलाकाथवनायकेमधुगोमूत्रमिलाय जवक्षारफुनिपायकरलेखनवस्तिशुभाय.

### ॥ ऋथशोधनवस्तिविधिः॥

॥ दोहरा ॥ हरङिकरमालाश्रादलेजुकाबताहिपरमांन यापिचकारीदीजिएशोधनवस्तिविधांन.

### ॥ त्रथशमनवस्तिविधिः॥

॥ चौपै ॥ त्रियंगूफलरसौतमंगवावे मुलठीनागरमोथापावे दूधपायपीसेजवकोई सभनवस्तिविधकहि-एसोई.

### ॥ ऋथद्यंहनवस्तिविधिः॥

। दोहा ॥ पुष्टाईकिऋौषधीकाढाकरमतिमांन मीठाद्रव्यघृतमांसतिलिपचकारीवृंहनजांन.

#### ॥ श्रथपिच्छिलवस्तिविधिः॥

॥ दोहा ॥ बेरंपातद्यातावरीलसुत्र्यामोचरसपाय दूधमधूयुतकांथकरपिछलवस्तिकहाय.

## ॥ त्रथनिरूहवस्तिविधिः॥

॥ चौपै ॥ घृतमखीरइकसेरमंगावे तामेकिचितलूणरलावे तींनोमथपिचकारीदीजें पांचसातवारी-विधकीजें एकदिवसकात्र्यंतरहोई निरूहवस्तिविधकहिएसोई.

# ॥ ऋथमधुतेलवस्तिविधिः॥

॥ दोहा ॥ जढएरंडकाढाकरैत्र्यवरतेलमधुडार एकटकापरमानतिहसौंफपैसाभरकार सैंधानोनत्र्यधेल-भरपीसमधनकरलेह इहिपपचकारीदेनसौंएतेरोगटरेह गोलाकमीतिलीमेदहरमलकेरोगहटाय उदावर्तरो-गहिहरैबलदेहीप्रगटाय.

#### ॥ त्रथस्थापनवस्तिविधिः॥

॥ दोहा ॥ मखीरदूधघृततैलसमदोपैसेभरल्याय झाऊरसन्त्रख्लूणलेपैसान्त्राधमिलाय मथपिचकारीदी-जिएस्थापनकहिएसोय रोगजायमनहर्षहैवलवृद्धितनहोय.

## ॥ ऋथसिद्धवस्तिविधिः॥

॥ दोहा ॥ पीपलपिपलामूलचन्याचित्रकसींठमिलाय काढाकरतिहमोधरैतेलसहतसमपाय लूणमुलठी-पायकरफुनीकाथकरकोय पिचकारीताकीधरेसिद्धवस्तिकहुसोय.

### श्रीरणवीरप्रकाश.

#### ॥ ऋथफलवस्तिविधिः॥

॥ दोहा ॥ गुदश्रंतरश्ररवाह्यकोंघृतलगायितहमान श्रंगुष्टसमाणडंडीसुपुष्टवारिहश्रंगुलपिरमान श्र. धंगुदामेंडारितहचतुराईकेसंग फलवस्तियाकोकहेवैद्यप्रभावउमंग निरूहवस्तिकाभेदयहउत्तरवास्तिइहध-मं वस्तिकर्मकारकजुनरस्नानकरेजलगर्म दिनसोवनमैथुनतथाकछकुपथ्यनकरेय श्रनुवासनवस्तिष्ठयाश्रादि-ककरहैतेय.

# ा। ऋथहुकादिधूम्रपानविधिः ॥

॥ दोहा ॥ धूम्रपानपद्प्रकारहैशमनवृहनकासहर्त ब्राण्यूपनतीक्ष्णकहैसोधनत्रौपधकर्त इनरोगनमोउचि-तनिहरवेदयुक्तभयभीत दुर्खोदांतरोगीजुनररात्रिउनीदाहिमीत उदररोगप्रमेहपांडुमस्तकरोगत्रप्रफराह छार्दि-घावकेरोगजोक्षीणपुरपनहिचाह तृषितदाहतालूदुःखोफुनीग्राभनीनार वृद्धपुरपइनवर्जहैधूमरपांनिवचार

### ॥ युक्त ॥

॥ दोहरा ॥ वायूकफकेरोगजोदूरकरैहितचाय सबइंद्वीत्र्राह्मनहिकोप्रसन्नकरावेभाय दांतपुष्टकारक-कहैवुद्धिवंतजनजोय लाचीन्त्रादिसुगंधकेशमनधूंमहैसोय रालन्त्रादिजोधूम्रहेवृंहनधूंमविचार तीक्षान्त्रीप-ध्यूंम्रजोरेचनकाहियेसार मिरचन्त्रादिकाधूम्बजोकासधीसोजांन खालइत्यादिकधूम्रजोवमनधूमातिहमांन रिववचादिकधूम्रजोसोवणधूपनहोप इहपट्धूम्रपानहिकहेभावप्रकाशमतजोय.

## ॥ त्र्रथापराजिताधूप ॥

॥ दोहरा ॥ मोरपंपत्र्यरुनिवपतकठेलडोडछङ्मांन मिरचीहिंगुकपासिगरवकरीवालप्रमांन सांपकां-चलीविडालविटहार्थीदांतसमांन इहपीसेघृतपायकरधूनीदेदुःखहांन भूतप्रेतराक्षसवहूडािकनिशािकनि-जािह सवदोपनकोटूरकरञ्वरकोकाटततािहि

# ॥ त्रथमाहेश्वरधूप ॥

॥ दोहा ॥ हिंगुदेवदारूतथावेळपत्रघृतपाय कुर्केटहाडसरसोतथानिवपत्रमनभाय मस्तककेससर्पकां-चळीविडाळविष्टातुषचाय गोशृंगीत्र्रारुमैनफळजुगहिकटेळीभाय वीजकपासत्र्रजरोमत्र्रारुचन्दनमोरपंप-जांन त्र्रजामूत्रसमपीसकरधूपधुषाएमांन भूतिपशाचराक्षसिजितेडािकिनिष्ठेतचुरेळ इहसबधूपनटूरकरज्वरइ-त्यादिहरेळ

# ॥ ऋथरुधिरछुडानेकीविधिः॥

॥ दोहा ॥ मानुषउचितसोहोतहैरूषिरछुडानेयोग्य रुधिरविकारसववूझकरमलेप्रकारलपजोग्य रुधिरनि-कासेसेरइकन्त्राधसेरयापाव सर्दऋतूथोराहिवरजोविकारघटभाव

#### ॥ ऋथरुधिरस्वरूप॥

॥ दोहा ॥ रुधिररसहिजिहमधुरवरलालरंगशीतलाय गर्मनाहिभारीचिकनदुर्भेधीसहितसुभाय श्रौररु-धिरजोदग्धहोगर्मविकारकमांनदुष्टहोयकायारुधिरपीडादाहसुजांन चकाकारतनखाजश्रतिफुनसीसूजनचा-र सभविकारइहरुधिरकेश्रागेश्रोरसङ्गार नेत्रलालभारीनसेंकायरुधिरमंदसोय तौखटमीठाचाहिकरमूर्छादे-हसुहोय तौकायारूखीरहैनसैसिथिलपडजाय यहविकारलखजानियोफस्तकरनमनभाय

## **ऋथवायुदुष्ठरुधिरलक्षणं**

॥ दोहा ॥ त्र्रहणरंगत्र्रावेजुझगकठोरशोघ्रगतहोय सूक्ष्मधारकायाचुवैचलैलालरंगसोय श्रेसेलक्षणरु धिरकेवातविकारतिहमांन दुष्ठरंगजिहरुधिरलपताहिनिवारमुजांन.

## ॥ ऋथपितदुष्टरुधिरलक्षणं ॥

॥ दोहा पीतुहरात्र्यरुनीलरंगरुष्णदुर्गिधितजाहि चलैनहीउष्णमुरहैमखीकीटनहिखाहि जाविधलक्ष. लणरुधिरकेताहि निवारमुजांन पित्तप्रभावत्र्यसोउचितवैद्यसमझमतिमांन

# ॥ त्रथकफदुएरुधिरलक्षणं ॥

॥ दोहा ॥ शीतलम्प्रतिकरचीकनोगेरीरंगसमांन मांसपोठलीसदशहोधीरेचलतप्रमांन जाहिरधिरश्रे॰ सीप्रभासोकफकरतूमांन दुष्टरुधिरजानोतिसैसोसुखकारकजांन

# ॥ त्रथसन्निपातदुष्ररुधिरलक्षणं ॥

॥ दोइरा ॥ जामोयहसभरूपहोयकांजीसदशगंभीर ताहिसान्निपातहिरुधिरमानलेटुमतिधीर.

# ॥ ऋघविपकरदुष्ठिधरलक्षणं ॥

॥ दोहरा ॥ जाहिरुधिरकालाचलैनासासेभिप्रवाह दुर्गेधिकांजीरंगजिहताहिकुष्टप्रगटाह सावनकीडीसद इारंगकायासूजनहोय ॥ दाहपरेकायातिसैयहलणतिहजोय.

# ॥ त्रथरुधिरछुडाना युक्त ॥

॥दोहरा॥सूजनश्रौरशरामोदाहप्रगटहोयलाल श्रंगनफोडेफुनसीयांश्रीरशरीरपकवाल वातरककारोग करन्याईश्रादफुनहोय स्तनश्रंगभारीदेहहैनेत्रलालरंगजोय तन्द्राश्रावैनाससोंमुखकरोगविकार गोलाति -लीविसप्फुनविद्रिधिश्रादिप्रकार खालेश्रादमस्तकदुखैउपदंशहिंगर्मसुजांन रोगरकपित्तीजिसैरुधिरकाढ-हितमांन इत्यादिकरोगहिउचिततूंवीजौकप्रमांन सींगीवारगछोडिएताहिरोगकीहांन ॥

# ॥ ऋथऋयुक्तरुधिरछुडाना॥ दोहरा॥

क्षीनविषयरतऋत्यंत्कराविहं डुलहोयभयभीत गर्भस्त्रीऋरुप्रसूततहोयपां डुरोगवरचीत जिह्न्यागेनहिकर्त-हैपंचर्कमेरेचकाद ववासीरसर्वागसोथकासस्वासइत्याद छर्दिरोगकोनाहिवरऋौरपसीनजिहकाय पो- डशवर्षपर्यतनरसत्तरतेवाधिजाय जोइनरोगनविशापडैजौकलगावनताहि विषकरदुष्टजुहोयनरिशासुठन-हितताहि वायुपित्तकफतींनमिलरुधिरदुष्टपडजाय ताहियोग्यासेंगीतथातूंबीजौंकलगाय रक्तएकहथजौ-कित्वचशोषेइतनोभाय सींगीतूंबीदादसत्र्यंगुलरक्तलेयमनचाय पछनएकत्र्यंगुष्टभरिशराकायसर्वाग शोषे-रक्ताविकारयहजानरोगकरभंग॥

# ॥ शीतऋतुप्रमान श्रयुक्तरकं ॥

॥ दोहरा ॥ क्षुपामूर्छनानींदश्रममदमलमूत्रजुत्र्याय इनपुरुषोंकोनहिउचितरक्तछुडावनभाय जिह-रोगीरुपिरनचलैजलौकादिकरभाय सोमुखबणकेइहधेरैतुर्तछूटैरतजाय कुठसौंडिमरचांपिपलसेंधनोनधर-खार समलावतौछूटहैरुधिरचलेशुभचार धूपशीतसमहोय जबभोजनहलकाखाय तौरुधिरहिकाढनउचि-तहेजानवुद्धमतभाय

#### ॥ त्रथरुधिरथंम्मणेकायत्न ॥

॥ दोहरा ॥ लोधररालरसाँतजवगेहूंत्र्याटात्र्यांन धाईवक्कलेगरूफुनीसांपकंचपरमांन रेइमवस्त्रकीखार-फुनसांवरपालमिलाय वर्णकेमुखकोंधरतहींरुधिरवंदहोजाय त्र्यन्य शिराछुडानेनसहिकोऊपरदाहसुदेय-याउसनसकोखारवरयाकटुतैलिलिपेय जोसूजनहोयवायत्र्र्यगदाहनहाथनसदग्ध दहनेत्र्यंगसूजनवरैवायेत्र्यंग सुदग्ध जोवायत्र्यंगूठेनसिहकोसूजनलखेसुजान दहनेहाथनसछोडियेयाहोजानप्रमांन दहनेत्र्यंडसजनपरै-वायिशराछुटवाय वांयहाथत्र्यंडसूजलखदक्षाशिरामनभाय सूजनजावेइहविधीयंथनकह्योविचार याविधकर केत्र्यारभीविशूचिकरोगनिवार.

## ॥ रुधिरछुडानगुणागुण ॥

॥ दोहरा ॥ त्रायंतरुचिरछुडावनेत्रंघहोतजियधार त्र्राधांगशून्यपडजातहे तृपारागहोएसार त्रंघेराम-स्तकदुषैस्वासकासउपजाय हिचिकदाहत्र्ररुपां कुरुजत्र्रातिरक्छुटेमरजाय याकायामोरुधिरहे जीवनकला-विचार रुधिरजायतीनाहकछू तांतेबुद्धिसङ्कार रुधिरछुडायतीशीव्रहीं प्रवंन्धकरेसुविचार रुधिरकाडसूजन-करेगमंसेकघृतसार पाछेसंतिहपुरषकोहरणमांसरसंयोग्य त्र्रथवासोरामांसकावकरेकातिसभोग्य त्र्रथवा-पीवदूधसें।सठीचावळकोय जवतकपीडानांमिटेतवतकपथ्यसुहोय.

# ॥ त्रथरुधिरछुडानेकाकुपथ्य ॥

॥ दोहरा ॥ मैथुनकोधशीतलजलिहस्नानकरनिहतनाहि बाहरपवनवैठनत्र्रधिकदिनसोवनतजताहि-कटूषटाईलवणतजशोचबादनिहकार त्र्रजीरणभाजननाकरै रुधिरलुडावनहार ॥ इतिश्रीचिकिसासय-हेश्रीरणबीरप्रकासभाषायांदूतपरीक्षावर्णनपूर्वकरुधिरविधिवर्ननंनामचतुर्थोऽधिकारः ॥ ४ ॥

#### श्रीरणवीरप्रकाश

## ॥ त्रथहितउपदेशत्रमाणं ॥

॥ चौपई ॥ षोडशवर्षनकेमंझार सत्तरवरषऊपरिनरधार इनमोइस्वीसंगनकरे श्रायुरकामजेऊलवपेर जोकदाचितइन्हकेमंझार करेतोत्र्रशंभ्वाससंचार ज्वरस्वरमंदपांडुप्रघटावे इत्यादिकरोगनेकलपपावे जो-जिसमध्यत्रवस्थाहोवे पुष्टदेहपुनजाकीजोवे तासरतीसरिदनमंझार सहमदरासेवेसोनार इहसमस्तऋत-मोपरकार ग्रीषमविधीमिनमनधार पंद्रापंद्रादिनउपरंत ग्रीषमऋतरितकरहे कंत जोत्र्यन्यथाइस्त्रीसंगकरे ती-ताकोबहुरुजसंचरे त्र्यवरहुजोरजस्वलाहोय त्र्यवरत्र्यकामालियेजोय मिलनरहेत्र्यरुवध्याजेऊ वर्णांवृद्धा-होयफुनितेऊ वयोवृद्धात्र्यरुवध्याचे योनिदोषजिसहोयउपाध देषसाहितसंन्यासनंजोय स्वगोत्रागुरुप-तनीजोहोय उत्तमवर्णत्र्यभित्रसवर्ण वैद्यात्र्यरुव्याज्ञ संवंधीमित्रवधूहिजनारी भूपवधूविधवाजु-कुमारी इन्हकेसाथसंगनहिकरे करेतोघोरनरकमापरे संध्यात्र्यरुवणमंझार वर्जतजानोसंगसुनार जोइन्तसमयजुकरहेसंग त्र्यायुषतेजधर्महैभंग ॥ दोहरा ॥ वाजीकरणवषान्योहितउपदेशविचार याकोसुनत्र्यरुसमझकैलोजोउरमंधार.

#### ॥ त्रथरोगप्रमाणं ॥

॥ दोहरा ॥ प्रमानरोगकाकहतहींवैद्ययंथत्र्यनुसार सुनहोसकलप्रवीनजननीकेकरींउचार ॥ चौपई ॥ सर्वरोगपरमांनिदांन मलकाकोपश्रहेमनुमांन मलकाकोपकहांतेहोय वस्तुश्रहितसेवनतेजीय ॥ दोहरा ॥ जैसेज्वरसंतापत्तरकीपत्तप्रगटाय रक्तपित्तकोत्र्प्रधिकताज्वरकोंसो उपजाय ॥ चौपई ॥ वृद्ध उदरज्योंसोजा-क्षईउपजावेसीय क्षईहोतदुर्बलतनपावे निर्बलपुरुषताहिहोजावे रोगारंभकदोषजुकरे श्रवरविकारकरैन-हिटरै इकविकारमोद्रसरलहै वुधजनताहिउपद्रवकहै ॥ दोहरा ॥ त्र्यादिपरीक्ष्यारोगकीकरनिदांनत्र्यनुसार वैद्यचतुरपुनताकरैत्र्य्रीषधादिउपचार ॥ चौपई ॥ त्र्यौषधदिकयेहुयेउपरंत प्रायश्चित्तकरैवुधवंत कर्मविपा-कयंथत्र्यनुसार प्रायश्चित्तकरैसविचार देशकालत्र्यायुर्विधिजांन करैचिकत्सावैद्यसुजांन श्रेसोवैद्यसिद्धिता-पावै याहीमोंसंसानहिल्यावे रोगपछांननचारप्रकार भिनुभिनत्रप्रवकरीं उचार प्रथमयुरोगीदर्शनकी जैं ता-हीतैंरोगहिलपलीजै दूसरनाडीत्र्यादिसपर्श तातेलिषयतरोग्रत्र्यदर्श तीसरप्रष्णहुकेत्र्यनुसार तनकोरोगकरै-निरधार मूत्रपरीक्षाचतुर्थपछांनै इहप्रकाररुजनिश्रयठांनै रोगीकेजोतींनप्रकार प्रथमलपैपुनिकरैविचार क-वनसुतींनप्रकारसुनावों जैसेंग्रंथहुतेंलपपावों कष्टसाध्यइकरोगकहीजै दूसरपुनसुखसाध्यलहीजै तीसरकों-जुत्र्यसाध्यपछांनो रोगत्रैपरकारज्योंजांनो वैद्यजुयसकीइछाधेरै स्त्रसाध्यचिकित्साकवीनकरै रोगविकारजन्त्र-ल्पपछांन मगरूरीनाहिकरैनरस्यांन जैसेश्रक्षित्रश्रल्पश्रतिहोय त्रिणसंयोगतेंबहुहोयसोय पुनजुरोगहोयतीं-नप्रकार तिनकोविवरोंकरों उचार इककर्मजइकदोषजमांन एक उभयल षलेहु सुजांन कर्मजप्रायश्चिततेंना-री दोषजन्त्रीषधकरजुविनारी कर्मदोषक्षयहोवैजवै रोगउभयगतनारोतवै स्त्रीषधतैंरुजशांतिनहोय रोग-उभयगतजानोसोय प्रायश्रित्तसहन्त्रीषधकरै रोगउभयगतिश्रेहरे विनारीगसमझैपरवीन नहीदेवैन्त्रीषध-विनचीन विनासमझश्रीपधविषकहिये वज्जपातसमताकोलहिये रोगसमझपुनश्रीषधदेवै श्रंमृतकेसमसी- लखलें सोऊसमझशास्त्रविनजाने हृदैनश्रावतलपेस्याने पठतवैद्यचतुराजोहोय कार्याकार्यविचारेसोय करनोश्रनकरनोजुविचारे तापाछैश्रीषधविस्तारे वैद्यश्राखलकोनहिस्वामी चिकित्साकरेसमझश्रनुगामी रोगप्रमांणनिदांनइहसार प्रथप्रमांणिकयोविस्तार.

### ॥ अथवालकसंवद्धपर्यतमात्राप्रमाणं ॥

॥ दोहरा एकमासलगबालकोएकरतीपरमांन मिश्रीदृषत्र्र्यसहतृष्वतदीजोताहिसुजांन जैसेंबालबल-वढतहैतैसीमात्राजोग्य षोड्यावर्षलगजानजबतवमासाहैभोग्य सहत्तरवर्षपर्यंतफुनमात्रायाहिप्रमान कल्क-चूर्णत्रंथसुकहै विधिविधानमनजांन काढाचौगुणउचितहै वालककोकरस्नांन मासप्रतीवालकवमनकहतत्रंथ-परमांन हरडरगडघुढीकरेनितप्रतिवालकदेय त्रत्रत्रासपांचिहवर्षपोडसरेचनसेय मैथुनवीसवर्षहिउचित-याविधनरजोकारताकोरोगनव्यापहैचर्कत्रंथत्र्यत्रमुसारतीसवर्षतकतनवढेरुधिरमधुरपनहोयचालीतकबुद्धवल-प्रभात्वचागाढपनजोय साठवर्षजोतीनयनस्वस्थतीद्दणवरहोय सत्तरवर्षपर्यतनस्वीर्यत्र्र्यधिकतनजोय त्र्य-स्तीवर्षकेत्रंतरेकायपराक्रमहोत ज्ञातानबेवर्षतकसभमोरूपासुजोत हाथपगोर्मेवसरहैमूत्रत्यागकोहोश इ-कसौदसमोजानियेरामनामहदकोश इकसौवीसप्रमांनहेत्र्यायुर्वलकानेम जोनरकायनिरोगरहितांकोई-श्वरप्रम

### ॥ ऋथतोलप्रमाणं.॥

॥ दोहरा ॥ तोलप्रमाणमुत्रप्रवकहोवैद्यकप्रंथविचार त्र्यौषधादिसववस्तुकोतोलेइन्हत्रपुसार ॥ चौपै ॥ झलकझरोषेत्रप्रंतरमाहि सूक्ष्मरेणुजोलिष्रताहि सोऊरेणुकठेकरचार तासुनामलिख्यासुविचार षट्लीख्या जुइकत्तरकीजैं सर्पप्रकसोजानपतीजैं षटसप्पप्रकाजवजान तीनजवींकीरत्तीमांन दशरत्तीकोमासाक हिये चारमासकोशानभनैये दोईसाणकोलकहुएक दोयकोलइककर्षविवेक चारक्षकेपलइकजांनो दो-पलकीइकप्रवृतीमांनो सोलांप्रसृतिकुडवहोएएक चारकुडवइकप्रस्थिववेक चारप्रस्थइकत्रप्राढकमांनो चारत्र्याढकइकद्रोणपळांनो दोइद्रोणइकसूर्पकहावै सप्तसूर्पइकषारीगावै दोयसूर्पकीगोणीएक ताकोकहैंभारसुविवेक चारोभारइकत्रकरीजैं तासुनामइकवाहकहीजें॥ दोहरा ॥ त्रीरत्रप्रचारजमतकहोंसवंप्रमाणप्रकार सोसुनलीजोचतुरनरवरनोसमझविचार ॥ चौये ॥ मासेचारइकत्रजुकीजैं तासुनामइकटंकभनीजैं दसटंकनकोइकपलजांनो चारोपलइककुडवपळांनो चारकुडवइकप्रस्थजुहोय चारप्रस्थइकत्र्यािकहोजैं दसटंकनकोइकपलजांनो चारोपलइककुडवपळांनो चारकुडवइकप्रस्थजुहोय चारप्रस्थइकत्र्यािकहोजै भारनामइककहिएतास इहविधतोलप्रमांणप्रकाश ॥ दोहरा ॥ चारभारकोवाहइकजांनो पुरुष्पसुजांन श्रैसेभाषसुनायहोनीकेतोलप्रमांन

## ॥ ऋथचिकित्साचारपादवर्णनं ॥

॥ दोहरा ॥वैद्यज्ञव्याधीत्र्यौषधीफुनसेवकयहचार त्र्यवत्र्यागेवर्ननकरों भिनभिनउरधार प्रथमवैद्यप्रमाणं-॥ चौषे ॥श्रेष्टवैद्यत्र्यसोसुनकहिये ज्ञाताशास्त्रतत्वकोलहिये त्र्यपनेकर्मननिष्टाजास रहैपवित्रस्वच्छत्र्य- तिभास आपवनाई श्रोषधकरे लघुजिहहायसभनलपरे चिकित्सामोसूरबारकहावे रागपरीक्ष्यकमलोसुहावे सकलीवस्तुचिकित्साकेरी सदारखेश्रपनेढिगनेरी निश्नलबुद्धीधीरजधारे प्रियमीठेमुखवचनउचारेसतवकात्रसञ्चमुखहोय उज्जलबुद्धतनधारेसीय सदारवधमंविषरतिलहिये प्रयमपादश्रसवैद्यसुकहिये ॥
श्रथदितीयपादरोगीप्रमाणं ॥ दोहरा ॥ साध्यधनीजुविचारयुतपुनसतवकाजोय सोरोगीशुभजानिएपाददूसरासीय ॥ श्रथतृतीयपादश्रीषधप्रमाणं ॥ चौपे ॥ श्रोषधश्रेष्ठनवीनजुहोय श्रेष्टदेशमोउपजीजोय श्ररदिनश्रेष्टमाहिजुउषारी वर्णगंधरसयुक्तनिहारी थोहडीभीप्राक्रमबहुकरे भक्षतमनगिलाननहिधरे दोषविकारनाशकरदेय श्रेसीश्रोषधलषकरलेय ॥ श्रथचतुर्थपादसेवकप्रमाणं॥ चौपे ॥ सेवकप्रीतयुक्तसुभहोय व्याधीरक्षणबलवतसोय वैद्यवचनमोप्रीतज्ञकरे शांतिवानदृढतामनधरे॥ दोहरा ॥ पादचतुर्धीयकहृद्योसेवकश्रेष्टविचार तभीचिकित्सासिद्धहै इनपादनश्रनुसार इतिचारपादवर्णनं

## ॥ श्रथनिंदरोगीवर्णनं ॥

॥चौपे॥चंडस्वभावहायस्रविचारा स्रवरमहाजुरुतप्रविकारा ब्ययचित्तजोस्वेच्छावरता देशिवेयउपका-रहिहरती स्रवरजुवैरीराजाकोजोय स्रवजिसकोमरनकीइछ्याहोय स्रवस्त्रपनीजोशत्रुकहाने इंद्रीशकी-हीनलपाने शंकायुतश्रद्धाकरहींन महास्रपथीलशेपरबींन ॥ दोहा ॥ स्रेसेरोगीवेयलषकरैचिकित्सा-नाहि करेतोदूषनप्राप्तहोयनहिसंसायामाहि ॥ चौपे ॥ वैद्यानिरोगाजिसकरेशरीर होयस्त्ररोग्यतनरहैनपीर सोरोगीजुमलीपरकार पूर्जावेयकोकरेसुवार उसशरीरकरजीवेजबलग पुण्यधमंजोकरहैतवलग सो-समवैद्यहिप्रापतजांनो यामोर्नोझूठनमांनो पुनतुममुनहोस्रवरप्रकार चिकित्सानिष्कलनाहिसंसार कहीं-मैत्रीफलप्रापतहोय कहींफलप्राप्तधनादिकजोय कहींपुन्यफलप्रापतजांनो कहींप्राप्तलयशपहिचांनो ॥ दोहा ॥ कहिंहोएस्रभ्यासफलइत्यादिकफलजांन नाहिचिकित्साविफलजगशास्त्रनकींनवषांन.

## ॥ त्रथनिंदवैद्यनिरूपणं ॥

॥ दोहा ॥ पांचवैद्ययहिंदिईंजोधन्वंतरसमांन तिनकोविवरोंकिहतहांसुनलीजेधरकांन ॥ चौपे ॥ र-हैकुचालमलनतनधारे वचनत्र्यहितसहकोपउचारे त्र्यवरजुधूरतस्वभावहैजांको स्वाधीनकह्योनिहमानेका-को विनवोलिहत्र्यापेचलत्र्यावे पांचवैद्यनिहपूज्यकहावै

# ॥ त्रथान्यप्रकारसुगंधदारविधवनंनं ॥

प्रथमत्रंबीरवनानेकीविष ॥ चौपै ॥ बंह्मीछडगुडीमंगवावे छलीरालादनसंगरलावे बालाइयांमलालमि-लदोई तोलाएकएकसमहोई वनफसाजढइकटंकरलाय छेमातेत्र्रसहयत्रंप्रवरपाय करइकत्रफुनिदर्डकरा-बे गुलावत्र्रकताहीसंगपावे मलेएकसमगोलाहोई किंवएकफलत्र्रानोसोई किंवकाटश्रंवलनिकसावे- गोलावीचताहुकेपावे करेमुखवंदताहिछिनकोई देगमंगायवीचधरसोई सेवतीपत्रपुष्पमंगवावे किंवपास-चौगिदरखावे जाविधुदेगत्र्यगन गरधरिए मध्यमत्र्यांचतेजनहिकारिए जवाहिंखूपिकवपकजावे निकालता-हिसीतलकरवावे श्रीषधवीचिनकालेजवाहिं काचपात्रमेराखेतवहीं दिवसर्तिनलगधूपलगावे तौफुनियुक्ति-समांनरखावे चंदनसेररगडकरलीजे पाठोएकभरतामेदीजें श्रंवीरसुगंघदारहीजावे सभावीचछिडकेसुखपा-वे फैलसुगंधश्रधकसुखदाई सभावीचश्रितहींछवछाई ॥

### ॥ मोमिकसुगंधदारवत्तिवनानेकीविध ॥

फारसी शम ऽ मा ऽ तवर कहतेहें चौपै चंदनतोलेछेइमंगावे रालश्वेतत्रैतोलेपावे छेमासेघारमेलिएसोइ छेतोलेतगरताहिसंगहोई तौफुनिश्रंवरत्रग्रारमंगावे ब्रह्मीनखताहिसंगपावे मोईत्रासाइलाश्रोषघलीं तोलाएकएकसमकी चौवीतोलेमोममंगावे श्रंवरमोमजुदानिकसावे श्रीरश्रोषघीपीसेकोई गुलावश्रकंमें-मिसरीहोई वीचताहुकेश्रीषघपावे त्राठपहरतकसेडरखावे वत्तीवीचाभेगोवेकोई वारंवारसुकावेसोई गा-लमोमश्रंवरसंगपावे वतीऊपरसोईचढावे शेषसुगंघरहीजोहोई मेलेमोमसंगसभसोई वत्तीमोमबनायज्ञलावे श्रितसुगंघश्रतिलज्जतश्रावे॥

### ॥ सुगंधितधूणीवनानेकिविध ॥

॥ चौषै॥ त्रगुरसोईदसटंकमंगावे कस्तूरीएकटंकसंगपावे त्रंवरएकटंकसंगपाय खंडगुलावत्र्यकंमंगवाय सर्वतसोइचासकरलीजें त्रौषधवीचदर्डकरदीजें सुकावेताहिराखिएसोई धूणीकरसुगंधत्र्यतिहोई॥ धूणी-वलदेनवाली फारसीपवहैयः कहतेहै॥ चौषै॥ पुष्पगुलावसेवतील्यावे छिलकािकवनुरंगीपावे त्रौषधचा-रवरावरहोई त्रगुर मेलसभकेसमसोई खंडगुलावत्र्यकंमंगवावे करेचासफुनित्रौषधपावे मलमलखूपगी-छित्राहोई सुकाय जुगतसंगराखोसोई धूणीकरसुगंधलखपावे दिमागिसझमेंवलप्रघटावे॥

#### ॥ धूणीनिद्राकर्नवाळी ॥

फारसी वहैया ष्वावकहतेहें ॥ चौपै ॥ वञ्चजुन्त्रांइनवीजमंगावे चेवेकेफुनिपुष्पमिलावे पुष्पधतूरान्त्रान्त्रान्त्राने नोसोई खसखसकालीतासंगहोई चंदनश्वेतसोईमंगवावे तीनोतीनटांकसमपावे त्रगुरटांकदससंगरलाय-गुलावत्र्प्रकंमेरगडिमलाय गीलीवांधमुकावेकोई धूनीकरिनदात्र्प्रतिहोई सैभावीचजवधूमधुखावे धूमसंगनिद्रागदात्रावे. ॥

### ॥ सुगंधितसुंघानेवास्ते ॥

फारसी. लषलपः कहतेहें ॥ चौषे ॥ कस्तूरीश्रंवर श्रंगुरमंगावे कपूरलोहवांनसंगपावे इकइकटंकवरा. वरलीजें पंचटांकनीलोफरदीजें म्रुशादूनः पुष्यजोहोई पांचोपांचटंकलेसोई वालाकालाश्वेतमंगावे द.

सदसटांकवरावरपावे दसतोलेश्रकंगुलावामिलाय वनफसाघृतत्रिगुणासंगपाय कस्तूरीत्र्यंवरश्रगुरकपूर इनविन औरदर्ड करचूर गुलाववन फसाघृतसोली जें दर्ड श्रीषधीतामेदी जें निरंतरश्राठपहरजवहोई चाढश्र-गनघृतसाधेसोई वनफसाघृतज्ज्ञहीरहजावे कस्तूरीत्र्यादतवडीषधपावे काचपात्रमेंरास्वेसोई मर्दनकरसुगंध-त्र्यतिहोई नासिकायवाताहिसुंघावे दिमागहृदेत्र्यतिवलप्रघटावे कफकरनाडवंदजोहोई रोमदारखुलजावे-मूर्छानिद्राकरत्र्यौषधी फार्सी. गालीयकहतेहै. ॥ चौपै ॥ कालीवछजुत्र्यांइनल्यावे कालीखसंबससंगरलावे इकड़कठंकलीजिएदोई कपूरफींमिमसरीसंगहोई **ळोहवांनसोसंगरलाय** श्रंवरडूडटांकमंगवावे कस्तूरीमासाएकरलावे करइकत्रसमश्रीषधलीजे वनफ-साघृतत्रिगुनाकरदीजें पीसमेलघृतराखोसोई मर्दननासिकायजवहोई ताहीछिननिद्राप्रघटावे श्रति-सुंहनकरमूर्छात्रावे. वत्तीत्रावरकीवनानेकीविधफारसी.फतीलःकहतेहै॥ चौपै॥केसरतोलाएकमंगावे दस तोलेमिसरीसंगपावे त्र्रगुरलोहवांनसंगदीजें दसदसतीलेदोनोलीजें चंदनश्वेतसोइसंगपाय तेलिवीसतोलकर ल्याय त्रैतोलेखडताहिमिलावे कंटूनाइकतोलापांवे ब्रह्मीतोलेदोइमंगाय लादनदसतोलेसंगपाय केसर-त्र्यादजुदाकरसोई त्र्यौरपीसचूरनसभहोई तौकुनिकेसरनीरामिलाय मलेखूपसमएकदिखाय मोइत्र्या-साइलान्त्रीषथहोई छेतोलेतवमेलोसोई करइकत्रवत्तीवनवावे राख्यूपन्त्रतिहीं मुकजावे वत्तिताहिधुखा-वेकोई त्र्यतिसुगंधसुखदायकहोई सभावीचजवधूपधुखावे त्र्यतिलज्जितसभकेमनभावे ॥ इतिश्रीचिकि-त्सासंग्रहे श्रीरणवीरप्रकासभाषायां हितोपदेसवर्ननपूर्वकसुगंधदार ऋौषधवर्ननंनाम 11 4 11

### ॥ स्वस्तिश्रीगणेशायनमः॥

#### ॥ त्रथतिथिवारनक्षत्रकष्टावलीलिस्यते ॥

॥ दोहा ॥ तिथीवारनक्षत्रिहित्रवरज्ञयोगिविचार इनकीभाषानारचीसंस्कृतकींनउचार प्रथमतःतिथिनि-ण्यमाह प्रतिपत्पंचिदवसंद्वितीयासप्रत्रिकम् तृतीयैकादशाहानिचतुर्थ्योद्वादशान्हिकं पंचम्यांषोडशदिनंष-ष्ट्यांपक्षत्रयंस्मृतम् सप्तम्यांषोडशाहानिचाष्टम्यांदिनविंशतिः नवम्यांतुदिनान्यष्टेोदशम्यांद्वादशस्मृतः एकाद-इयामर्थरात्रेद्वादश्यांतुमहद्भयम् त्रयोदश्यांसप्तदिनंचतुर्दश्यांमहद्भयम् त्र्यमावास्यांतुमरणंतिथीनांव्याधिसंभवः इतिवृद्यगार्थेणोकम्

# ॥ त्र्रथवोद्धायनोक्तम् ॥

ज्वरायुत्पत्तौशांतयः प्रतिपदादिकष्टसंदेहोवादिनान्यष्टदशाः • १ त्र्प्रिश्चिता त्र्प्रिश्चितिमतशोचिषाया-सिंदिश्वन्यत्रिणं त्र्प्रिन्नोवनतेरियम् इतिपूजामंत्रः हैमीप्रतिमाष्ट्रतधूपोषृतदीपश्चयथासंभवनैवेद्यम् घृतंहोम-द्रव्यशांतिभवतिःत्र्प्रत्रप्रथमांतंतत्रदेवतामंत्रजपः सहस्राधिकःपश्चात्पूजाहोमदानानिसंख्याचाष्टोत्तरसतादि-व्याधितारतम्येनकल्पासहस्रंमृत्युनिर्देशो इतिप्रतिपदातिथिपूजा

#### श्रीरणवीरप्रकाश.

### ॥ ऋथद्वितीयातिथिपूजोपक्रम ॥

दितीयायांदिनानिषोडशब्रह्मादेवता ब्रह्मजङ्गानंत्रथमंपुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोवेनत्र्रावः त्र्रबुध्न्याऽउपमात्र्र-स्यविष्टःसतश्र्ययोनिमसतश्रविवः इतिपूजामंत्रः त्र्रगुरधूपःघृतदीपःसर्वत्रद्याकरायानैवेद्यम् तिलयवाज्यत्र्राप्ति-होमद्रव्यंहैमीप्रतिमः इतिदितीयातिथिपूजापक्रमः

#### ॥ ऋथतृतीयातिथिपूजोपऋमः ॥

तृतीयायांदिनानिनवः पार्वतीदेवता गौरीर्मिमापसिललानितक्षत्येकपदीद्विपदीचतुण्पदीत्रप्रष्टापदीवभूवुषी-सहस्राक्षरापरमेव्योमन् इतिजपपूजामंत्रः दूर्वाभिपूजाकुंकुमधूपंगुग्गुलंवाघृतदीपः द्राक्षाक्षीराज्यनैवेद्यंपा-यसित्रमधुराक्तांदूर्वाश्रहोमद्रव्यं प्रतिमाहेमी इतितृतीयातिथिपूजोपक्रमः

#### ॥ ऋथंचतुर्थीतिथिपूजोपक्रमः ॥

चतुर्ध्यादिनानिषोडशः गणपितदेवता गणानान्त्वागणपित द्वहवामहे प्रियाणान्त्वाप्त्रियपित द्वहवामहेनि-धीनान्त्वानिधिपित द्वहवामहे बसोमम त्र्राहमजानिगर्भ्वधमात्वमजासिगर्ब्भधम् इतिजपपूजाहोम-मंत्रःहैमीप्रतिमाकुंकुमरक्तचंदनगंधःकरवीरादीनिपुष्पाणित्र्रगुरुषूपोलडुकोद्राक्षखंडानिनैवेद्यम् नारिकेल-सकलानिद्राक्षासकलानिकदलीफलानिचहोमद्रव्यम् इतिचतुर्धिपूजाक्रमः

## ॥ अथपंचमीतिथिपूजोपक्रमः॥

पंचन्यादिनान्येकविशंतिः नागोदेवता नमोस्तुसर्पेभ्योयेकेचपृथिवीमनु येऽत्र्यन्तिरिक्षेयेदिवितेभ्यःसर्पेभ्योनमः इतिजपपूजाहोममंत्रःहैमीप्रतमाचंदनगंधः सुरभिपुष्पाणिघृतधूपः पयोनैवेदांतिलयवाज्यपायसशर्करामधु मिश्रि तयथायोग्यंहोमद्रव्यम् इतिपंचमीतिथिपूजोपक्रमः

#### ॥ त्रथषष्टीतिथिपूजोपक्रमः॥

पष्ट्यांदिनानिद्दादशः स्कंदोदेवता द्रप्तश्चस्कंदपृथिवित्तनुष्ट्यामिमश्चयोनिमनुयश्चपूर्वःसमानयोनिमनुसश्च-रन्तन्द्रप्संजुहोम्प्यनुसप्तहोत्रः इतिजपपूजांहोममंत्राः हैमीप्रतिमापीतंचंदनंरक्तंवागंधः रक्तानिपुष्पाणिजाति-पुष्पाणिवातिरुयवाज्यहोमद्रव्यम् इतिषष्टीतिथिपूजोपक्रमः

#### ॥ त्रथसप्तमीतिथिपूजोपक्रमः ॥

सप्तम्यांदिनान्यष्टौसूर्योदेवता उदुस्रञ्जातवेदसंदेवंब हन्तिकेतवः हशेबिश्वायसूर्य्यम् इतिजपपूजाहोम-मंत्रः हैमिवाताम्रजाप्रतिमाकुंकुमगंधः करवीरादिनिपुष्पाणिगुग्गुलुधूपः शर्करसंयुतं पायसनानाफलानिच-नैवेद्यं त्र्प्रकंसिमधः पायसंहोमद्रव्यम् इतिसप्तमीतिथिपूजोपकमः

## **ऋथऋष्टमीतिथिपूजोपक्रम**ः

श्रष्टम्योदिनानित्रयोदशः ईश्वरोदेवताःतभीशानंजगतस्तरथुषस्यतिन्धियांजिन्वमसेहूमहेवयम् पूषाणोय-थाबेदसामसहृधेरक्षितापायुरदब्धः स्वस्तये इतिजपपूजाहोममंत्रः राजतीप्रतिमाकर्पूरमिश्रिनचंदनगंधः बिल्वदलानि श्रर्कपुष्पाणिचनीलोत्पलानिपुष्पाणिचवाजटामांशीधूपःपायसनानाभक्ष्याश्रनैवेदां मधुराका-रितलाहोमद्रव्यम् रोगशांतिर्भवति इतित्रष्टमीतिथिपूजोपकमः

# ॥ त्र्रथनवमीतिथिपूजोपक्रमः॥

नवन्यांदिनान्यष्टादशःभगवतीदुर्गादेवता जातवेदसेसुनवामसोममरातीयतोनिदहातिवेदःसनःपर्पदित-दुर्गाणिविश्वानावेवसिंधुदुरितास्यिः इतिजपपूजाहोममंत्रः हैमीप्रतिमारक्तचंदनगंधः कुंकुमादिकवाजपा-कुसुमादिकंवापुष्यंगुग्गुलुधूपः घृतपक्षंत्रिमधुराक्तंनैवेद्यंपायसंहोमद्रव्यम् देव्यदिधिभक्तपात्रदानंतदुक्तंवा इतिनवमीतिथिपूजोपक्रमः.

## ॥ ऋथदशमीतिथिपूजोपक्रमः॥

दशम्यांदिनानिपंचिंदिति यमोदेवता यमायत्वाङ्गिरस्वतेपितृमतेस्वाहा स्वाहाघर्मायस्वाहाघर्मःपित्रे-इतिजपपूजाहोममंत्र हैमीलीहीवाप्रतिमा चंदनम्गमदसुगंधः मधुसर्जरससर्षपधूपःतिलतेलधूपंवा बिल्वप-त्रणिरुष्णतिलाश्चपूजाद्रव्यंरुसरान्नंनैवेदां घृतमधुतिलमुद्गहोमद्रव्यम् इतिदशमीतिथिपूजोपक्रमः.

#### ॥ अथएकादशीतिथिपूजोपक्रमः॥

एकदश्यांदिनानिसप्तविश्वेदेवादेवता विश्वेनोदेवाऽत्र्यवसागमंतुबिश्वमस्तुद्राविणवाजोऽत्र्यस्मै इतिजप-पूजाहोममंत्रः हमिप्रातिमाश्वेतचंदनगंधः रुष्णागुरधूपः घृतदीपः तुलसीपत्राणिपूजायांयवमोदकंनैवेदांति-लयवमध्वाज्यंहोमद्रव्यंम् रोगशांतिभवति इतिएकादशीतिथिपूजोपक्रमः.

#### ॥ ऋथद्वादशीतिथिपूजोपक्रमः ॥

द्दादश्यांदिनानिदशः विष्णोर्देवतावारुद्रोदेवता विष्णोरराटमसि एवंमंत्र वा यातेरुद्रशिवातनूरघोरा-पापकाशिनी तयानस्तन्वाशन्तमयागिरिशन्ताभिचाकशीहि इतिजपपूजाहोममंत्रः हैमीप्रतिमाचंदनश्री-खंडंत्र्प्रगुरघूपोघृतदीपःपायसंनैवेद्यंचंपकपुष्पंकमलंवा तिलयवाज्यंत्रीहीमधूनीहोमद्रव्यम् रोगशांतिर्भवति इतिद्दादशीतिथिपूजोपकमः

#### श्रीरणवीरप्रकाश.

#### ॥ ऋथत्रयोदशीतिथिपूजोपक्रमः॥

त्रयोदश्यांदिनान्यष्टी कामोदेवता त्र्राप्यायस्वसमेतुतेविञ्चतःसोमवृष्णम् भवावाजस्यसंगये इतिजप-पूजाहोममंत्रः हैमीवाराजतीप्रतिमा पूजादौश्वेतचंदनगंधःचंदनधूपः घृतदीपः दिधशर्करानैवेद्यंतिलयवम-ध्वाकाहोमद्रव्यं रोगशांतिभवति इतित्रयोशीतिथिपूजोपक्रमः.

#### ॥ ऋथचतुर्दशीतिथिपूजोपक्रमः ॥

चतुर्दश्यांदिनानित्रप्रष्टादशः सर्वादेवता इमारुद्रायतवसेकपर्दिनेक्षयद्वीरायप्रभरामहेमती यथाशमसिद्दिने चतुष्पदेविश्वन्पुष्टङ्कामेऽत्र्प्रस्मिन्ननातुरं इतिजपपूजाहोममंत्रः हैमीप्रतिमाकुंकुमादिगंधःनानासुगंधिपुष्पाणि रुष्णागुरधूपःपूपिकादिनैवेद्यंशर्कराषृतपायसंहोमद्रव्यं रोगशांतिर्भवति इतिचतुर्दशीतिथिपूजोपक्रमः

#### ॥ त्रथपूर्णिमायांतिथिपूजोपक्रमः ॥

॥ पूर्णिमायांदिनानिषोडद्याः चंद्रोदेवता त्र्याप्यायस्वसमेतुतोबिद्वतःसोमवृष्ण्यं भवाबाजस्यसङ्ग्ये इतिजपपूजाहोममंत्रः मदकंपूजार्थराजतीप्रतिमा पूजादौ श्वेतचंदनगंधः चंदनधूपः घृतदीपः दिधरार्करा नैवेद्यं तिलयवमध्वाकाहोमद्रव्यं रोगद्यांतिर्भवति इतिपूर्णिमायांतिथिपूजोपक्रमः

## ॥ त्रथत्रमावास्यांतिथिपूजोपक्रमः ॥

॥ त्रमावास्यादिनान्यष्टादशापितरोदेवता ॥ त्र्रंगिरसोनःपितरोनवग्वाऽत्र्रथर्बाणोभृगवः सोम्यासः तेषांवयद्भ्समितौयज्ञियानामपिभद्रेसौमनसेस्याम ॥ इतिजपपूजाहोममंत्र ॥ हैमीप्रतिमाश्वेतपुष्पादिना-पूजा दध्योदनंनैवेद्यंतिलयवमध्वाज्यंहोमद्रव्यं रोगशांतिर्भवतिइ इतित्र्रमावास्यांतिथिपूजोपक्रमः ॥ इ- तिंतिथिकष्टावलीनिर्णयसमात्रं.

#### ॥ ऋथवारकष्टावलीनिर्णयालेख्यते ॥

॥ वृद्धगार्ग्येणोक्तं त्र्प्रादित्येचाष्टरात्रंस्याचंद्रेपंचिदनानिच भौमेद्दादशरात्रंतुवुधेसप्तदशैविह जीवेचैका. दशेहानिभार्गवेदिनसप्तकं शनैश्ररेत्रयोविंशयहव्याधिष्वरोभवेत् इतिवारिवचारः

#### ॥ अथअन्यप्रकारवारविचारवौद्वायनोक्तं ॥

श्रादित्यवारस्य रुद्रोदेवता हैमीराजतीवामूर्ती यातेरुद्रशिवातनूरघोरापापकाशिनी तयानस्तन्वाशन्त. मयागिरिशन्ताभिचाकशीहि इतिजपहोममंत्र चंदनगंधः श्रगुरधूपःघृतदीपःपायसंनैवेधंतिलहोमद्रव्यंरो. गशांतिभवति इतिश्रादित्यवारस्यपूजोपकमः

## ॥ त्रथसोमवारस्यपूजोपक्रमः॥

सोमवारस्य पार्वतीदेवता गौरीमिमायसङ्किलानितक्षत्येकपदीहिपदीचतुष्पदीत्र्रष्टापदीनवपदीवभूवृषी सहश्राक्षरापरमेन्योमन् इतिजपपूजाहोममंत्रः राजतीमूर्तिःचंदनंवाकुंकुमगंधः त्र्रगुरधूपः सुगंधीपुष्पंघृतं-दीपःनानाभक्तालिनैवेद्यंतिलजवहोमद्रन्यंदेवभकसंतर्पणम् रोगशांतिर्भवति इतिसोमवारस्यपूजोपकमः

# ॥ त्र्रथभौमवारस्यपूजोपक्रमः ॥

भौमवारस्यस्कंदोदेवता यदकन्दःप्त्रभमंजायमानऽउद्यंत्समुद्रादुतवापुरीषात् इयेनस्यपक्षाहरिणस्यबा-हुउपस्तुत्यंमहिजातंतेत्र्यर्वन् इतिजपपूजाहोममंत्रः हैमीप्रतिमापीतचंदनंरक्तंवागंभः रक्ताणिपुष्पाणिजा-तिपुष्पाणिवातिल्यवाज्यंहोमद्रव्यंरोगशांतिभवति इतिभौमवारस्यपूजोपकमः

#### ॥ त्रथबुधवारस्यपूजोपक्रमः ॥

वुधवारस्य विष्णोर्देवता इदंबिष्णार्वे चक्रमेत्रेधानिदधेपदंसमूढमस्यपाश्चेमुरेस्वाहा इतिजपपूजाहोम-मंत्रः हैमीमूर्तिःपीतपुष्पाणिकमलानिचत्र्रगुरधूपः घृतदीपः यवलडुकनैवेद्यंतिलयवाज्यंहोमद्रव्यं रोगशां-तिर्भवति इतिवुधवारस्यपूजोपक्रमः

## ॥ अथगुरुवारस्यपूजोपक्रमः॥

गुरुवारस्य ब्रह्मादेवता ब्रह्मजज्ञानंप्प्रथमंपुरस्तादिसीमतःसुरुचोवेनत्र्यावः सवुध्याऽउपमात्र्यस्यविष्टाः सतश्रयोनिमसतश्रविवःइतिजपपूजाहोममंत्रः हैमीप्रतिमाकुंकुमगंधः सर्षपपुष्पंगुग्गुलुधूपः शर्कराज्यंनैवे-द्यंतिलयवधान्याज्यंहोमद्रव्यं रोगशांतिर्भवति इतिगुरुवारस्यपूजोपकमः

#### ॥ त्रथशुक्रवारस्यपूजोपक्रमः ॥

शुक्रवारस्य इंद्रोदेवता ॥ त्रातारिमंद्रमिवतारिमंश्चंद्रहवेहवेसुहवश्चंशुरिमंद्रम् व्हयामिशकंपुरुतिमंद्रश्चेस्व-स्तिनोमघवाधार्त्विद्रःइतिजपपूजाहोममंत्रः ॥ राजतीप्रतीमाचंदनगंधःचंपकपुष्पंत्र्यगुरधूपःघृतदीपःघृत-पक्षेनेवेद्यंतिलयवाज्यंमधुनिहोमद्रव्यम् रोगशांतिभेवति इतिशुक्रवारस्यपूजोपक्रमः ॥

## ॥ त्रथशनिवारस्यपूजीपक्रमः ॥

शनिवारस्य यमोदेवता ॥ यमेनदत्तंत्रितएनमायुनगेन्द्रऽएणम्प्रथमोऽत्र्यद्वचितष्टत् गन्धर्वोऽत्र्यस्परशना-मगृभ्णत्सूरादश्वंवसोनिरतष्ट इतिजपपूजाहोममंत्रः ॥ हैमीलौहीवामूर्तिःताम्रजाइतिकेचित् चंदनगंधःरु-ष्णपुष्पंमधुधूपःतिलतैलदोपःमधुमत्साश्चनैवेद्यंतिलमधुचहोमद्रव्यम् रोगशांतिर्भवति इतिशनिवारस्यपूजो-पक्रमः ॥ इतिवारविचारनिर्णयपूजोपक्रमःसमाप्तम् ॥

#### ॥ ऋथनक्षत्रणांनिर्णयशांतयःनिरूप्पंते ॥

बृद्धगार्यमतेन ज्वरस्त्वजातः पड्राज्ञमिन्वनीषुनिवर्तते भरणीपुचर्णचाहास्ताहारकितिकासुच त्रिसप्तत्राद्धवारोहिण्याम टरात्रतः एकादशाह्याह्यहिवसां मृगेषुनवरात्रतः पंचाहात् स्वास्थ्यमाद्रां यांत्रिपक्षं संश्योधवा पुन्वं सौप्रवृत्तम्तुज्वरोपेतित्रयोदशात् दिवसादेकविंशा ह्यात्रहात्सप्ताहतोपिवातिष्ये छेषासुमरणं चिरेणापिमघार सुच त्र्यवर्थस्वास्थ्यमाप्नोतिह्यदशाहां मृतोनचेत् फालगुण्योरुभयोः स्वास्थ्यं वशास्मिद्रशाहतः हस्ते चसप्तमेशांतिश्चित्रायामष्टमाहतः पुनश्चित्रागमेस्वातीदशाहादथवामृतिः पक्षेरवास्थ्यं वशास्वायां ह्यां विशेहनिनिर्दिशे
त्नवमेन्हिभवे च्छांतिमैंत्रेमृत्युरतः परम ज्येष्टायां पंचमेमृत्युर्नचेत्स्याहादशेसुर्खं स्वास्थ्यं दशाहात्सूले तुत्रिसप्ताहा
तथाभवेत् पूर्वां वाद्योत्तरायां चस्वास्थ्यं स्यात्रिश्चयेनतुत्रप्रष्टभिः श्रवणं स्वास्थ्यं नवभिवाभवे च्छुकं त्र्याप्ये हेवतीसुचचतुरात्रेष्टरात्रेवाक्षेमामिच्छं तिशाश्वतं एवं व्याधिविचारस्तु कार्योनित्यं मनीषिभिः त्र्यदानजन्मानिषन्त्रत्यहराविपत्करी नक्षत्रैर्व्याधिरूपत्तौक्छेशोत्पत्तिनसंशयः पद्मेषण्यं नश्चकोतिसाक्षाद्धन्वं त्रिस्त्यं श्रयरोगमुकस्तानम् हस्तेद्रयौश्चरेवत्यां याच्ये चद्रपुनवं सौस्तातोरोगविमुक्तस्तु पुनर्व्याधिनपत्रयिते इद्रोवारेभागं वे चधुवेषु साप्पादित्येदवातियुक्षेषुचेषु पित्रयेचां त्ये ने वकुर्यात्कदाचि वे वस्तानं रोगमुक्तस्य जितोः इतिनक्षत्रेषुकष्ठनिष्यः ॥
इतिनक्षत्रेषुकष्ठितिकोणियाः ॥

## ॥ ऋथनक्षत्राणांबलिपूजा शांतिविधाननिर्णयः ॥

वृद्धविसष्टोकम् रोगशांतिंप्रवस्यामिरोगार्तानांशरिरणांविष्ठपूजांगहोमंचजपब्राह्मणभोजनैः यस्मिनृ क्षेन्णारोगोसंजायतेत्वक्षत्रपूजाकर्तव्यातदिश्वरतुष्टये कर्षेनतद्धेनतद्धांदिनवापुनः विष्णोशप्रतिमाकर्तव्यायथावित्तानुसारतः ईशान्यामथवाप्राच्याउदिच्यांदिशिसिक्षित्वेत् तंडुलोपर्थ्यष्टदलंपद्धंगोमयमंडलेपंचामृतैसले
पैःनत्तन्मंत्रैः पृथकपृथक् स्थाप्यकल्पोक्तमंत्रेणप्रतिमास्थापयेत्पुनः कार्णिकायातुसंस्थाप्यध्यात्वादेवंसमर्चयेत् तदवर्णवर्णगंघाद्यैः रक्षपूपोपहारकेः असूक्तवर्णकुंभंचपंचत्वक्पक्षवर्युतंशुक्षवस्त्रं स्थाप्यजलमंत्रैः समर्चयेत् प्रतीच्यांस्थिललेवन्हिविधिवत्स्थापयेत्ततः मासांतेजुहुयादुकद्रव्येणाष्टसहस्रकंतिलहोमव्याहितिभिरष्टोत्तरसहस्रकं पूर्णाहुतिभिजुहुयात्सन्यक्संकल्पपूर्वकं नीराजनंत्रशुद्धात्मापूजास्थानंसमागतः देवंहुतासनंभक्त्याप्रणन्यप्रार्थयेदिति त्र्यस्तोभविधिष्णेशयतस्त्वंकलशात्मकः रोगादस्माचमारक्षतववश्याश्राधिष्णपः इतिप्रार्थततोद्यात्प्रतिमावस्त्रसंयुतां दक्षिण्यासिहतंभक्तवात्र्याचार्यायकुटुंबिने बाह्मणाययथाशक्तवाह्मणान्भोजयेत्ततः कत्वानक्षत्रपूजांतितिथवासरयोरि सर्वान्कामानवाप्नोतिरोगीरोगा
रप्रमुच्यते ॥

#### ॥ ऋथऋश्विनीनक्षत्रपूजोपक्रमः॥

त्र्यश्विन्यांचभवेत्पीडात्र्रार्धगात्रनिपीडनं वातज्वरभवेत्कष्ठमतिसारस्तथैवच निद्रानाशोमितश्रंशोपाडाभव-तिदारुखानंद रुद्र घृति श्रेवपादेवेदशराणिच त्र्राश्विनौतत्रदेवत्यामश्विनीतेचमंत्रकं जप्यपंचसहश्रंचहोमेखंड जवाज्यकं हिरंण्यंघृतकुंभंचब्राह्मणान्भोजयेत्तथा श्वेतवणीं मुषापूर्णकुंभां भोजधरे पृथक् चंदनोत्पलपुष्पाढच गुंग्गुलौतुगुडिप्रयो क्षीरलडुकभोक्तारोसिमिधः क्षीरवृक्षजः गुडोदनवलीदद्यादीपैसाई निझामुखं सौवर्णमूर्तित्राश्विनातेजसाचक्षुः प्राणेनसरस्वतीवीर्ध्यम् इ चिन्द्रोवलेनेंद्रायद्धुरिन्द्रियम् इत्तिजपपूजाहोममंत्रः ॥त्रात्यम् मते त्राश्विन्याखायाभंशात्त्राशात् भूतकाचदे । श्वाः शिरः कर्णनासिकातालु व्यथा कं दुभवति वातिपत्तकोपः त्रागमेदशाहं मध्येनव मुक्तेपंचदशानिशायां वलिदानं हस्तेनस्पृशतेपुनः त्र्यादित्यमहेशंचयजेत् चतुष्पथेपूजयेत् होमंश्वकायः पुनर्वसुरे हिणीहस्तस्वातिश्वणाभिषिजिपादेष्वहानि ९ १३ १२ ३ त्र्यामान्नदानम् इतित्रश्व नीनक्षत्रपूजोपकमः

# ॥ ऋथभरणीनक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः॥

### ॥ अथकृतिकानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः॥

कृतिकासुभवेत्पीडारक्तनेत्रश्रद्दयते चक्षुपीडाभवेत्तस्यऊरूःशूलंतथैवच १ महत्कष्ठभवेत्तस्यज्वरंतीव्रचदा-रूणम् यहशांतित्रकुर्वीतदानवाहाणभोजनैः २ दिनानितस्यसंख्यानिनवै ९ कादश ११ पोडश १६ त्रश्रिवशितकंचिवदानंदत्वासुखीभवेत् १ कृतिकाह्यश्रीदैवत्यातिलाज्यंजुहुयात्तनः कृतिकोत्थंतुदोषंयत्तत्त्वः णान्नज्यतिशुवं ॥ त्र्राप्तदेवता ॥ त्र्रयमाग्नेःसहित्रणोबाजस्यशतिनस्यति मूर्द्धाकवीरयीणाम् इतिजपपूजा-होममंत्रः ॥ हैमीप्रतिमाचेदनगंधायृथिकापुष्पंघृतदीपः गुग्गुलुधूपः तिलमापान्नवरमन्नेनसंयुतंनैवेद्यंगुडोद-नहविस्तत्रपायसेनवालेहरेत् इतिकृतिकानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥

### ॥ ऋथरोहिनीनक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः॥

रोहिण्यांहिकिकाशूळंज्वरपोडाचदारुणा प्रलापंचक्षुवंदाहमाकुळंज्याकुळंतथा १ दिनानीचाष्ट ८ दशच १० ह्याटादशच १८ त्रिंशके २० प्राजापत्यंचदैवत्यंब्रह्मयज्ञानमंत्रकं २ पंचशतंकृतंजप्यंतिळाज्ययवहोमन्न- भोजयेत्पंचकौमारीपायसंदार्करातथा ३ रूष्णधेनुःप्रदातन्यासप्तन्नीहिसुवर्णकं रोहिणीसंभवंकछंततत्क्षणादे वनद्गति ४ ब्रह्मजङ्गानंप्यथमंपुरस्ताहिसीमतः मुरुचोवेनन्त्रावः सबुध्न्याऽउपमान्त्रस्यविष्टाः सत्तश्रयोगिमसत-श्रविवः इतिजपपूजाहोममंत्रः हैमीप्रतिमाकुंकुमगंधः सर्षपपुष्पगुग्गुलुवूपः दार्कराज्यंनेवेद्यंतिलयवधान्या-ज्यंहोमद्रव्यंरोगद्यांतिर्भवति त्र्यन्यमते रोहिण्यांतीवज्वरोरकप्रक्रोपंविदतेप्रलापंवदतिप्रपलायतेश्लेष्मिपिच्छि-लंदारुणंपूतिगंधिरवंजायतेचरणचतुष्टयेदिनानिप्रस्थेकं ८ १६ ७ ० पिष्टमयंवृषंकत्वात्रश्रमपूरितेपुटकस्था प्यपूजयित्वानिद्यासजलंदत्वाजनदृष्टिंबालिंहरेत् हितीयेदिनेविनायकंपूजयेत् रोगमुकस्नानं चित्रायामनु राधायांचपुनर्वसौच मतांत रे रोहिणोपादेषु ० २० १४ ३८ त्र्यामान्नदानं इतिरोहिणीनक्षत्रनि नदापूजोपकमः ॥

#### ॥ ऋथसगाशिरानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः॥

मृगद्यापिंभवेदेवपीडाचार्ड्शरिश्के ऋतितीवंमहाघोरंन्यथाभवितदारुणा दिनानिषोडद्य१६ विद्या २० तिश्रेकविंद्यतिः १० होमस्तस्याधिदैवत्यसोमोदेवेतिमंत्रकं सहस्रंतुभवेजण्पंहोमश्रदिधपायसं दिधतंडुळ-दानंचसवत्सांगांतथेवच ऋष्टौविप्राः प्रपूज्यंतेकुळदेवंप्रपूज्यंते मृगद्यािषात्थरोगश्रवत्क्षणादेवनद्यति सोमोधे-तुः सोमोऽऋर्वन्तमाशुः संसोमोद्यारि दून्मंसयन्ददाितसादन्मंबिदत्थ्यः स्मेयंपितृश्रवणंग्योददाद्यदस्मे इति-जपपूजाहोममंत्रः राजतीप्रतिमाचंदनगंधाकुंकुमपुष्पाणीदद्यांगपूप्वृतदीपः पयसोदनंनैवेद्यंमंडुकापूपघृ-तक्षौद्रसमन्वतं शर्करादिधिमेश्रेणशुक्काम्रेनविंछहरेत् रोगद्यांतिर्भवित ऋन्यमतेम्गेतीवदृष्टिप्रलापंवदतिह्-द्यंद्रवतेपृष्टंभिद्यते सोदरहृदयाितः पिछातृषामहतीचरणचतुष्टयेप्रत्येकंदिनािन १२ १० ५ १८ पिष्टम-यमृगंकत्वा पुठकेऋस्रसुरातिलैः सहस्थापयित्वा धूपदीषः सहजनदृष्टंवालेहरेत् दितीयदिनेचतुष्पयेभूतमं-डलंवास्तुपूजांचकुर्यत् रोगमुक्तिस्तानं हस्तोनुराधामूलाद्वाद्यतिभवस्मुमतांतरे मृगदिरसिमासपर्यतंपाडा-कुंदपुष्पदद्यांगधूपपायसेनपूजा सोमंसंपूज्यदिषपयसीजुह्यात् चरणचतुष्टये १० १८ २२ १८ इतिमृग-दिरानक्षत्रनिदानपूजोपकमः

## ॥ अथत्राद्रानक्षत्रानिदानपूजोपक्रमः ॥

त्राद्वीयांव्याधिरूपन्नोत्रहपीडासमाकुलं सर्वीगंपीडितंतस्यनिद्वानाशोमितिश्रमः नमंत्रनौपधंतत्रवर्ज्येन् न्नवरात्रकं त्रिदोपश्रमहत्कष्टंम्नियतेनात्रसंशयः शुन्य॰ मछादश १८ शून्यं॰ त्र्रंतेचैवचशून्यकं॰ रुद्रोपिन्देवतातस्यनमस्तेरुद्रईरितः त्र्रयुतंचजपंकुर्यात्मधुनाज्यंचहोमयेत् वृपभश्रात्रदातव्योक्षणवस्रंतथैवच होमांते- ब्रह्मणेदद्यात्तस्यरोगस्यनाशने त्र्राद्वयोत्थमहदुःखंतत्क्षणान्नश्यतिश्रवं हैमीप्रतिमावाराजातिप्रतिमाचंदनगंधः सोरभंपुष्पंदशांगधूपंपायसोदनंमध्वाज्यहविद्यन्नदध्योदनवर्छोहरेत् नमस्तेरुद्दमन्यवऽउतोतऽइपवेनमः वाहु-म्यामुततेनमःइतिमंत्रः त्र्रन्यमते त्र्राद्वीयांस्कंधौभिदितिचक्षुःस्रावोगात्रंपण्डुवर्णवेपथुः रात्रीजागितिदिवास्वप- तिपापेष्वहानि. १५ ३० १५ १० पेष्टोस्वीपुरुषौरुत्वा पुठकेनितिलक्षीरसंयुक्तस्थापित्वाएकवृक्षेविल्दद्यात् यद्वदेवताः पूजयेत् पायसांनैलिंगपृजागोप्रदानंच मतांतरेचत्राद्वायांसृत्युर्धतूरपुष्पैर्पपायसोपहारैर्नमस्तेरुद्व-

मन्यवःइत्यनेनसंभुपूजनं मधुसर्पिः खंडंयुहुयात् पादेण्वहानि ११ ७ २७ १७ श्वेताश्वदानंवृषदानंवा. इतिन्त्राद्वांनक्षत्रनिदानपूजोपकमः

## ॥ त्रथपुनर्वसुनक्षत्रनिदानपूजीपकमः ॥

पुनर्वसौतदापीडाकिटिपीडाचजायतेसत ७ चतुर्दशं १४ चैवदिश १ • श्रेवैकविशति २१ न्यादित्योदेवतात-स्यादितिचौरितमंत्रकं एकाशतंरुतंजाप्यंघृततंडुलहोमतः सुवर्णकमलंदद्यात्कुमारीः पंचभोजयेत् वस्न-दानंकुमारीणांतत्क्षणाद्रोगनाशनं मतांतरे हैमीप्रतिमाहिरद्राकुंकुमगंधः पुष्पंसेवंतिकंन्त्रगरुधूपःघृताक-तंडुलहिवपीतान्नेनवलिहरेत् मंत्रः त्र्यदितिचौरिदितिरन्तिरक्षभिदितिम्मांतासिपतासपुत्रः विश्वदेवाऽत्रप्रदि-तिपंच जनाऽत्र्यदितिर्जातमदितिर्जानित्वम् इतिजपपूजाहोममंत्रः त्र्यन्यमते वक्कालालास्रवतेभृशंकंपते-गुरुतरेजंघायांपीडाविदतित्रं प्रवस्त्रविद्यादिः पादेष्वहानि ॥ २५ ॥ २० ॥ १८ ॥ २८ ॥ माषापिष्टेनस्त्री-रूपंपुरुषंक्त्वासंपूज्यसिद्धान्नैः सुरयामोदकैमत्स्परपूर्विशाकालेवलिहरेत् शिवंपूजयेत् त्र्यादित्यवारेशांतिः कार्याचतुष्ययेवलिदानं पातवस्त्रदानं रोगशांतिर्भवताति इतिपुनर्वसुनक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः

### ॥ त्रथपुष्यनक्षत्रनिदानसंख्यापूजोपक्रमः ॥

पुष्येणभ्याधितश्चैवज्वरपीडाचदारुणा शूलपीडांगन्नाकांतोबुद्धिनाशस्त्येवच सप्त ७ सप्त ७ तथाविन श्रा २० देकविंश २० दिनानिच घृतंचपायसंहोमेपीतवस्त्रंहिरण्यकंत्राह्मणायदयात् यथाशक्त्यात्राह्मणान्मो-जयेत् पंचगोधूमं तत्रदापथेत् न्न्नन्यमते हैमीप्रतिमाकुंकुमगंधावरिजपुंष्यंनैवेद्यंघृतपायसंमंडकाघृतसंयुक्त-मेवंचहिर्भवेत् मंत्रः बाचरप्यतयेयवस्वघृष्ट्रोऽन्न्रश्चंशुम्यांगभस्तिपूतः देवोदेवेम्यः पयस्वम्यांगयेषाम्भागो-सि ८ इतिजपपूजहोममंत्रः न्न्नन्यमते तिष्येभुजौहस्तौचवक्षश्चभिद्यंतेप्रलापोजिन्हांदंतांश्चरवादतिजंघे-पादौचशीतलीपादेन्वहानि २। २०। २१। ११। पुदकेतिलान् न्न्नन्नमयमांसादिकंपद्मपत्रेख्त्वाश्म-शानेवालिहरत्त्रानेहस्तेश्वयोच मतांतरे पुष्यसप्ताहः मरुवकपुष्यवादिरधूपखण्डवर्तिकापहारेवृहस्पतेप-शिदीपंतिवृहस्पतिपूजापयसार्पेषाजुहुयात् पादेन्वहानि ७। १०। २४। १९ घृतदानं रोगशांतिर्भवति-इतिपुष्यनक्षत्रनिदानपूजोपक्रपमः

#### ॥ ऋथऽश्वेषानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥

श्रश्लेषायांचभवेत्पीडासर्वगात्राणिपीडयेत् श्रितिपीडामहाघोराठौषधंतत्रभिद्यते कुलमातृश्रयोगिन्यो-गोदानंचप्रयत्नतः छागदानंचदातव्यंपीडितैसर्वव्याधिभिः दिनानिशून्य ॰ शून्यं ॰ चएकविंश २१ तथांवरं ॰ सपीहिदेवतातस्यनमोस्तुसर्पेभ्यमंत्रकं श्रयुतंजप्यमंत्रैवद्यकराघृतहोमजादानंचमहिषीतत्रसवत्सां-गांचनीलिकां मंत्रः नमोस्तुसर्प्यभ्योयेकेचपृथिवीमनु वेऽश्रम्तिरिक्षेयेदिवितेभ्याः सर्प्यभ्योनमः ९ इति-जपपूजाहोममंत्रः हैमीप्रतिमाकुंकुमागुरुगंधात्रगरितपुष्यंवाकोडपुष्यंवृतगुग्गुलधूपः मध्वाक्षतेनेविद्यंक्षी- रसिंविषाहिष्माज्यमुध्यात्रंद्ध्योदनविहिहेत् अन्यमते श्लेषायांमृत्युः स्वभागेनजीवित वातश्लेषत्मको-व्याधिः पीडावाप्तिशूलंत्रिकस्थानंभज्यते प्रथमभागेमासत्रयंद्विभागेवामरणमवश्यं पिष्टमयंनागंकत्वासप्तवऋं-त्रिशीर्षकंत्र्यष्टपत्रेगणसिहितंशिवंपूजयेत् सप्तवीहियुतमन्नमद्यमांसयुक्तंचतुष्पथेवींलहरेत् जलमध्यनिवासिनी-राक्षसीपूजनं अनुराधामघाभरणीपुनर्वसुषुस्नानं मतांतरेच अश्लेषांमृत्युरगस्त्यपुष्पघृतगुडधूपोपहारैःसर्पी-संपूज्यवटपत्राणिजुहुयात् अष्टधातुदानं इत्यऽश्लेषानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः

#### ॥ ऋथमघानक्षत्रनिदानपूजीपक्रमः ॥

मघायांचभवेत्पीडान्त्रईंगात्रोद्दीरन्यथातिथि १ ५ सप्ततथातत्रविद्यातिश्च मनु ७ २० १ ४ क्रमात् पितरोदे-वतातस्यिपृत्भ्याः स्वधामंत्रकं सहस्रेकंछतंजाप्पंतिछतंडुछहोमतः तिछमाषसुवस्चाणिदानंदत्वासुखीभवेत्-मंत्रः पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधायमः प्रितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः त्रक्षन्तिपत्रोमीमदन्तिपत्रोतीतृपन्तिपत्तरः पितरःशुन्धद्धम् इतिजपपूजाहोममंत्रः हैमीप्रतिमाचंदनगंधः चंपकपूष्पंघृतगुग्गृछः धूपंघृतिमष्टात्रंनेवेद्यंतिछाज्यंहोमद्रन्यंतिछात्रंचमुद्रान्नांपितृत्नपयेवछिहरेत् त्र्यन्यमते मघयां हृदयंभिद्यतेपित्तकोपोन्याधिः शीर्षदाहःहृच्छूछंडािकनीदोषः भुकाभुक्तेनजा नीयाश्छांतिर्मध्येनजायते पिष्टमयंसिहंछत्वात्रातिविकराछंसुराभिमोदकः पकान्नेश्र्यसहपुटकेस्थापयित्वाद्यां-ति कार्यापद्वस्त्रंदिजातयेदद्यात् रोगस्नानंस्वातौत्र्याद्रायांशतिभषिजमृगद्दिरसिरेवत्यां इतिमघानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः

# ॥ ऋथपूर्वाफाल्गुनीनक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः॥

पूर्वाफाल्गुन्यांभवेत्पीडा ऋद्वंगावेशिरस्यथं पीड चंते सर्वगात्राणिज्वरपीडा महद्भयं ज्ञून्यं पंचद्द्रा श्रेवजून्यं। विश्वानिच भगोपिदेवतातस्यभगप्राणितिमंत्रकं ऋयुते जप्पमंत्रोपिप्रयंगु जुहुयात्तिलैः पीतधेनुप्रदानंचमापमेकं सुवर्णकं मंत्रः भगप्प्रणेतर्भगस्त्यराधोभगेमान्धियमुद्दवाददन्नः भगप्प्रनोजनयगोभिरश्वेष्भंगप्प्रनृमाभिर्म्भृवंतः स्याम इति जपपूजाहोममंत्रः ऋन्यमते ऋद्धमासेनमुंचितिसिहासनस्थिता हैमीप्रतिमाचंदनगंधोमालतीपुष्पंविल्वयूपोवृतोदनंनैवेद्यंशकरापूपल डुकाभिश्रसंयुतं घृतोदनंहोमद्रव्यंपायसेनविलेहरेत् ऋन्यमते पूर्वाफालगुण्यां हृदयंमे द्रंभिद्यतेनेत्रलोहितेदेवदोषोडािकनीदोषश्रवस्तिशूर्लंक् कुटांडिनिभेनेत्रेतिब्रहिकादाहः पंचाहेद्दादशाहोवेंशोदिमासकेदाधिभक्तेरष्टांगंमातृयागंकुर्यात् मतांतरेच पूर्वायांमृत्युः करवीरपुष्पविल्वधूपकसरोपहारैभेगएवेतिभगसंपूज्यमाषयुक्तांयवां जुहुयात्पादेष्वहािन ॥ १॥२०॥२८॥१०॥ सुवर्णदानंइतिपूर्वाफालगुणीनक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः

### ॥ ऋथउत्तराफाल्गुनीनिदानपूजोपक्रमः ॥

उत्तराफाल्गुनीपीडाकुक्षिशूलंप्रजायते शरीरंत्वाधितंचैवशिरोरोगंतथानृणां सप्त ७ चैवदशा १० त्रैव-सप्त ७ षष्टि ६० तथापुनःऋर्यमादेवतातस्यऋर्यम्णे इतिमंतत्रःसहस्रंचछतंजप्पंतिलाज्यंहोमयेत्ततःहिर- ण्यंरजतंदयादनदानंतथैवचगोदानंवस्नदानंचततःशांतिकरोत्ययं मंत्रः दैळ्यावध्वध्यूंऽत्रागतद्ध्रधेनसूर्य्यंव-चा मद्भाष्यद्गद्धं समंजाथेतंत्रत्नथा यंवेन श्रिजंदेवानामझितज पपूजाहोममंत्रः पद्मस्थितहैमीप्रतिमाकर-पूर्कुंकुमगंघारकोत्पलपुष्पंघृतगुग्गुलधूपःपायसंनैवेद्यंघृताबंहोमद्रव्यंशाल्यंन्नेनविल्हरेत् त्र्रन्यमते उत्तराफा-लगुण्यां दारुषोज्वरोगृहदेवालयात् भयंलोहितारुष्णाजिल्हाहृदयंभज्यतेहृच्छूलंपिष्टेनस्त्रीरूपंवासिंहरूपंक-रवा त्र्रान्नैः पुठकंपूरियत्वा निशाकालेविल्दयात् स्कंदंयक्षकिपिलांचयजेत् जलस्थानेदेवींमहेश्वरींचयजेत् रोगमुकस्तानं श्रवणरोहिणीपुष्यपुनर्वसुपुयहशांतिंकुर्यात् मतांतरेच उत्तरायांदशरात्रंतत्ररकोत्यलपुष्पंगुग्गुलधू-पंघृतक्षीरोपहारैर्यमाणंसंपूज्यशक्तंप्रियंगुंजुहुयात् पादेष्वहानि ॥ ७ ॥ १५ ॥ १९ ॥ २८ ॥ गोदानं-कार्य झितउत्तराफाल्गुनीनक्षत्रानिदानपूजोपक्रमः

## ॥ अथहस्तनक्षत्रनिदानपूजीपक्रमः ॥

हस्तेवेदनंसर्वीगेउरशूलंचदारुणं दहांतेसर्वगात्राणिप्रश्वियंतेहानारतं ॥ १ ॥ पंचदश ॥ १५ ॥ तथा-सप्त ७ तिथि १५ वाणा ५ दिनानिच सवितातस्यंदैवत्यविश्वाङ्इतिमंत्रतः शतानिपंचत.ज्ञप्यं ५०० दिधर्नाप्र्यक्षहोमयेत् हिरण्यंवस्तदानंचधेनुंदद्यात्पयस्विनीं स्त्रन्यमंते मंत्रः विन्नाङ्वृहात्त्प.वतुसोम्म्यम्मद्भायुदं-धयज्ञपतावविन्हुतम् वातजूतोयोऽस्त्रभिरक्षतित्मनाष्प्रजाःपुपोषपुरुधाविराजित इतिहोमजपपूजामंत्रः है-मीप्रतिमारक्तर्गधकुंकुमंचराजेवसंज्ञकंपुष्पंगुग्गुलधूपः घृतपायसंनैवेद्यं मधुपुष्पंतिला.ज्यान्नंदूर्वाभिःसहितं-होमद्रन्यं गुडशर्करामध्वाज्यपिष्टान्नेनवाल्लंहरेत् स्त्रन्यमते हस्तेदारुणोन्याधिः स्त्रतिप्रलापःस्त्रतीसारग्रंथिःह-दयाभियते नेत्रवंधःचद्रागमेसत्ताहं क्षेत्रेशदोषः यविष्टेनस्त्रोकार्यापूतनारूपापुटकेषूपंदयाद्वालिहरेत् चतुष्पये गत्वाविनायकरकंधौपूजयेत् गोगमुकस्तानं धनिष्टाश्विनीचित्रासुज्यष्टायांचस्त्रातगोक्षीरितल्रसापिपजुहुयात् जलपूर्णघटंसप्तान्नेनपूरयेत्चतुष्पथेवृक्षेवावलिदयात् त्रिभिदिनैः मतांतरेचहस्त्रेपक्षपर्यतंतत्ररक्तकवीरपुष्पम-क्विकीयूपपुष्पोपहारैः उत्दुद्यमितिसवितारंसंपूज्यदाविजुहुयात् पादेष्वहानि ॥ १५ ॥ १६ ॥ १४ ॥ २६ ॥ इतिहस्तनक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥

#### त्रथचित्रानक्षत्रनिदानपूजो**पक्रमः**

चित्रायां न्याधिना शोपिदारुणं कष्टमेवच रहो। ११ नंदो ९ वसु ८ श्रैवपोड १६ शैवादिना. निचत्वष्टा-पत्यि देवत्यंत्वष्टां तुर्रायेतिमंत्रकं जाप्यं पंचरातं॥ ५००॥ कुर्यात् तिलतं डुलहोमतः विचित्रवृष्णदं या दुडा न्नं-तुतिलानिष त्र्रान्यमते मंत्रः त्वष्ट्रात्रे योऽ त्र्राद्धतऽ इंद्राग्नोपुष्टिवर्धना दिपदा च्छंदऽ इंद्रियमुक्षागौर्नवयोदधः इतिजपपूजाहोममंत्रः हैमीप्रतिमासकुं कुमागुरुगं धः घृत्यूपः सुगं धपुष्पं गुग्गुलधूपः मोदका न्नाच्यं नेवयं चित्रान्यं तदन्ने नवलिहरेत् त्र्रान्यमते चित्रायां चंद्रागमोदारुणो व्याधिः पार्श्वस्थिभिद्यतेत्रयो मासाचेः ष्टतेवमते श्रोत्रेयो वायां चवाधाः उर्ध्वद्यदिऽ डाकिनीदोषः पिशाचस्य रूपं छत्वागं धपुष्पे चेयेत् पुटकं पूपका नेपूर्येत् मये मीसेश्रलोपिकैः कुवेरं पूज्येत् मतां तरेच चित्रायामे कादशाहं तत्र जपापुष्पपद्मकधूपमोदकोपहारे स्त्वष्टारं पूज्येत् चित्रोदनं जुहुयात् पादेष्वहानि॥ ११ २६ १८ १६ त्र्रामा नदानं इतिचित्रानक्षत्र निद्यानपूजोपकमः

#### श्रीरणवीरप्रकाश.

#### ॥ श्रथस्वातीनक्षत्रनिदानपूजीपक्रैमः ॥

स्वाद्यामुत्पद्यतेन्याधिर्वहुधारोगसंभवः यहहोमंतथाजाप्यंपविोऽत्रवारमंत्रकं खंच • सप्तद्दा १७ विद्या १००० तिलाज्ययवहोमतः पीवोञ्ज्यवेतिमंत्रेणवायुस्तत्राधि. देवता त्र्यारक्तवर्णागांदद्यात्सुवर्णचयथाविधि त्र्यन्यमते मंत्रः पीवोऽत्र्यत्रारिपवृधः सुमेधाः श्रश्चेतः सिपिकिनि-युतामिभ्योः तेवायवेसमनसोवितस्त्थुर्विश्चेत्ररः सपत्यानिचकुः इतिजपपूजाहोममंत्रः स्वाद्यक्षेएकदित्रिश्चतु-पंचमासैर्विमुच्यते हैमीवाराजतोप्रतिमात्र्यगुरुगंधोमदनकंपुष्पंगुग्गुलुघृतधूपंपायसंनैवेद्यंपायसाज्यंहोमद्रव्यंस्तेनविलहरेत् त्र्यन्मते स्वातौदारुणोव्याधिः तिव्यवरः श्लेष्मजंकिटशूलं चंद्रागमेसप्तदिनानिवीरस्थानदो-षः चत्वरेपत्तनेमाषिपिष्टेनपद्यं छत्वापंचात्रं चक्रत्वाचतुष्पथेदद्यात् त्र्यंग्नमौनिपति कुक्षौदाहश्चयदिदृद्यतेत-त्रचविलमन्यंचकुर्यात् पिष्टमेपंकत्वा एकविंदात्यपूपान् मद्यमांससहितान् पुठकेपूर्येत् निद्याकालेविलहरेन् एकवृक्षेद्रमद्यानेत्रप्रप्ति तिद्याक्ष्यप्रद्यात् त्र्यातिः रोगमुक्तसानं त्र्यत्रिवन्यांपुष्पेच मतांतरेस्वातौ-मृत्युः दमनकपुष्पनस्योदनंपादेष्वहानिः १।१५।१८।१८।रौप्यतण्डुलदानं॥ इतिस्वातौ-नक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः॥

#### ॥ त्रथविशाखानक्षत्रानेदानपूजोपक्रमः ॥

विशाखायांकुक्षिशूलंसर्वगात्रप्रशिडनंतिथि १५ खंवेद १० वन्हींदु १३ रुद्रा ११ श्रैवदिनानिच इंद्रा-प्रोदेवतातत्रइंद्राग्नीतिचमंत्रकं दिसहस्रेकतेजप्येदध्योदनादिहोमतःरक्तंपीतंचवस्त्रंचक्रणंदयातुगोपितं वि-शाखासंभवोरोगस्तत्क्षणादेवनस्यति मंत्रः इन्द्राग्नीऽत्र्यागतः श्मृतङ्गीर्ष्टभतंभोवरेण्यम् त्र्रस्यपातन्धियेषिता-इतिजपपूजाहोममंत्रः हैमीप्रतिमाश्रीखंडकुंकुमगंधःकमलपुष्पंदेवदारुषूपंघृतपायसंनैवेद्यंघृतपायसान्नंहो-मद्रव्याचित्रात्रेतत् त्र्रन्यमतेविशाखायां वक्रंविम्तृतेदारुणंदंतजिक्हादिशूलंधेष्मवेष्टनकर्णवादित्रघो-पःघूर्णितीश्र्यरूपेणविलदयात् त्रप्रद्यांगंचिक्षपेदिशिसप्तात्रेस्तिलैरक्षोद्येवैःपूजयेत्मासैःपायसैरुद्दशांतिःगोदा-नंनिशाकालेविलदानं मतांतरे विशाखायांपंचदशरात्रंकष्णतुलसीदेवदारु धूपगुडकोपहाँरःविलदानंपूजये-त् पादेष्वहानिः । १५ । ३८ । १९ । श्वेतदानं इतिविशाखानक्षत्रनिदानपूजोपकमः ॥

### ॥ त्रथत्रनुराधानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥

रोगोत्पत्यनुराधायांज्वरंतीवंमहाभयं षष्टि ६० हादद्या १२ षड्विंद्या ३६ तथाविंद्या ३० दिनानिच मैत्रोपिदेवतातस्यमित्रावरुणश्चमंत्रतःजाप्पंसहस्रमेकंचयबाज्येहींमएवच स्त्रनंहिरण्यगोदानंछायादानंतथेवच तस्यानुष्टानमात्रेणरोगनाद्यश्रजायतेमंत्रः नमोमित्रस्यबरुणस्यचक्षसेमहोदेवायतदृतश्च्सपर्यंत दूरेदृद्योदेवजा-तायकेतवेदिवरुपुत्रायंसूर्प्यायद्या इंसत इतिजपपूजाहोममंत्रः हैमीवाराजताप्रतिमाकमलपुष्पंचंदनगंधःकुं कुमचंदनधूपंपायसंनैवेद्यंपायसाज्यंहोमद्रव्यं मधुद्राकरापायसंघृतपूरितमाषाचंमुद्राामिश्रसंयुतंसूरणकंदंवार्ले इरेत् अन्यमतेगुदंमेढेभिद्यते पैत्तिकोव्याधिःनेत्रस्रावःगात्रदाहोभूतदोषःसप्ताहंपक्षेचज्वराःसप्तमेन्हिभूतयागं- सग्रहंकुर्यात् पायसेनघृतेनच सूर्यौदीन्यजेत्वैश्रवणंदेवंचिपतृपिंडंचदापयेत् कुवेरस्यसप्तान्नसहितंदानंद-द्यात् ततःस्नातन्यं मतांतरेपिष्टस्यमृगंकत्वाकुल्त्थान्नमुखेदेयविसर्जयेत्चरणेषुगोदानं । १० । १ । ११ । । १८ । इतिच्यनुराधानक्षत्रनिदानपूजोमकमः ॥

## ॥ त्रथज्येष्टानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः १८॥

ज्येष्टायांचभवेत्पीडापित्तरोगश्रजायते कंदतेव्याधितःसोपित्राकुलोव्पाकुलोनरःनव १पंच ५ त्रिवाणंच ५३ रसवेद १६ पदक्रमात् इंद्रोपिदेवतातस्यसऽइषुहस्तैःसमंत्रकं त्रिसहस्रेरुतेजप्येतिलतंडुलहोमतःति-लावस्र्रहिरण्यंचदानंक्षेद्रास्यनाद्यानम् मंत्रःसऽइषुहस्तैःसनिषित्रिभिदंशीमस्स्रप्रासयुधऽइंद्रोगणेन सस्पृष्ट-जित्सोमपावावाहुद्राहर्युग्यधन्वाप्त्रतिहिताभिरस्ता इतिजपपूजाहोममंत्रःहेमीप्रतिमाचंदनकुंकुमगंधाकरपू-रधूपंचित्रात्रंनवेद्यंसूरणकंदंमधुपायसंहोमद्रव्यंविचित्रगंधपुष्पेनद्ध्यात्रेनविल्हरेत् अन्यमते ज्येष्टायांगुदावा-हूचभिद्यते पित्तकोपदाहः चंद्रागमेपक्षं द्विपक्षंमध्ये अतंत्रयः पक्षाः पथिकस्यभयंभवेत् पिष्टेनगजंकत्वाद्य. टियंत्रंकत्वाचतुष्पथेस्थापयेत् पुटकमन्नैः पूरियत्वानिद्दिवलिंहरेत् एकवृक्षेविलिंदद्यात् इष्टदेवतायजेत् मद्यै. मीसैःसमस्तैःनैवेद्यैःश्वावपूजांचकारयेत् मतातरे पादेष्वहानिः । १ । १४ । १८ । २० । तिलतेलदानं इनिज्येष्टानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥

# ॥ ऋथमूलानक्षत्रनिदानपूजीपक्रमः ॥

मूलारोगेमहःकष्टंमहाक्केशः प्रजायते उदरेचगुलपीडास्यात्सन्निपातोमहाभयंन्याधितोजीवितःसोपिकछप्राप्नेतिवैध्रुवं शून्यं १ नंद ९ तिथि १५ रुद्रः ११ दिनानिचरणक्रमात् निर्ऋतिर्देवतातस्यमातेचपुत्रमंत्रतः जपेत्पंचसहस्त्रंचकंदमूलानिहोमयेत् रुष्णांगोस्तत्रदातन्यासप्तधान्यंसुवर्णकं छायादानंप्रदातन्यंस्वर्णवस्त्रंविशेषतः मंत्रः मातेचपुत्रपृथिवीपुरीष्यमिथ्यः स्त्रंवेयोनाचभारुषा तांबिश्वेद्देवैऋंतुभिः संबिदानः प्प्रजापतिविश्वकम्मांविमुंचतु इतिजपपूजाहोममंत्रः श्रीसकप्रतिमारुष्णागुरुगंधा पद्मनीलोत्पलंपुष्पंरुष्णागुरु धूपः
माषिमिष्टान्नः नैवेद्यंमापमिष्टान्नः होमद्रन्यंमापान्नेनवलीहरेत् त्र्यन्यमते मूलायांस्त्रदिवेदाेषश्रमूर्धिपादयोश्रदाह त्र्यतीसारश्रवाश्लेष्मरोगः कंठशोपः वेपथुश्रंद्रागमेपक्षः त्र्यंतेपंचपक्षाः धनुर्हस्तेकार्यपंचिभिःस्त्रीभिः
सप्तान्नै:कुभ्मंपूरयेत् त्र्यत्रौतण्डुलघृतयवहोमःमातृकायजनंभूतविलद्यात् रोगमुक्तःधनिष्टारेवतीरोहिणीहस्तेपुस्नानंकुर्यात् दानंदद्यात् मतांतरे पादेष्वाहानिः ११९१भमाषान्नदानंत्राह्मणभोजनंच इतिमूलानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः

## ॥ ऋथपूर्वाषाढानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥

पूर्वाषाढेतुरोगश्वनानाव्याधिप्रपीडनं शिरोरोगंमहारोगंकंपतेकंदतेनरःशून्यं ॰ पंचदशं १५ चैवचतुर्विश २४ तथांवरं ॰ त्र्यापोवैदेवतातस्यत्र्यापोस्मानितिमंत्रकं द्विसहस्रकतेजप्येतिलतंडुलहोमतः वस्नतंडुलगोदा-नंघटंचसहिरण्यकं मंत्रः त्र्यपाधमपिकाल्बषमपकत्त्यामपोरपः त्र्यपामार्गत्वमस्मदपदुः ष्वप्प्रश्ल्मव इतिजप-पूजाहोममंत्रः चंदनगंधः कमलपुष्पंशैलेयधूपः घृतपायसंनैवेद्यंमसूरापिष्टत्र्यनंहोमद्रव्यंतदन्नेनवलिंहरेत् त्र- न्यमते पूर्वाषाढायां हंदि हो श्वाद्याः सिन्नपातः नासिकाधमतेत्र्यं गमूले दुर्मिधः चकदोषः रविपूजयेत् कुं भंपू-रयेत् यागाये चंडिकांदेवीयजेत् राक्षसीं चयजेत् महादेवं चयजेत् गोदानं दयात् रोगमुक्तस्नानं रवत्या ऽश्वि-नीचित्रामूलेषुपादेष्वहानि ॥ १०॥ १५॥ ७॥ १८॥ मुक्तादानं इतिपूर्वाषाढानक्षज्ञनिदानपूजोपक्रमः

#### ॥ त्रथउत्तराषाढानक्षञनिदानपूजोपक्रमः ॥

उत्तराषाढकेरोगेकिटिपीडाचदारुणा प्रलापंविकमंचैवोदरशूलंतथैवच त्रिंशहिनान्यथोविंश त्यिं श्रुंश २६ त्योडिश १६ स्तथाविश्वेदेवादेवताचिव्रवेत्र्र्यसमंत्रकं जाप्पमेकसहस्रंतुतिलाज्ययवहोमतः वाह्मणानभो जयेहानंहिरण्यमिपचांवरं मंत्रः विश्वेत्र्र्यमरुतोविश्वःऽऊतोविश्वेभवन्त्वग्न्यःसिमिद्धाःविश्वेनोदेवाऽत्र्र-वसागमन्तुविश्वमस्तुद्दिवणांबाजोऽत्र्यसमे इतिजपपूजाहोममंत्रःहैमीवाराजताप्रतिमाचंदनगंधः कमल-पुष्पंसवृतगुग्गुलुव्यपंपायसाज्यात्रंनेवेद्यंपायसाज्यात्रंहोमद्रव्यंतदन्नेनविंहरेत् त्र्रान्यमते उत्तराषाढायांत्रासः शिरःश्रूलंमकररूपंकुर्यात् तिलोदनंदयात् पथियागःजनदृष्टिविंहरेत्भूताष्टकयुक्तमहादेवपूजाषोडशान्न-पक्तान्यमोदकापूपकैःसहयहशांतिकुर्यात् दिजांदेवांश्रतपंयेत् कुमारीतपंणं खेचरीपूजनं एतेषांचवालः दयात् पादेष्वहानि ॥ ३० ॥ २० ॥ १० ॥ गोदानं इतिउत्तरपाढानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः

#### ॥ त्रथश्रवणनक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥

श्रवणेश्रुतिरोगश्रवातिपत्तसमुद्भवःविव्हलंचातिसारश्रगात्रेषुपरिपीडनंषि ६० श्रेवचतुर्विश २४ पष्टा ६ ष्ठानि ८ दिनानिच गोविंदोदेवतातस्यइदांविष्णुसमंत्रकंजपायुतंप्रकुर्वीतातिलाज्पयवहोमतःगोदानंस्वर्णदा नंचब्राह्मणान्भोजयेत्ततः त्र्रन्यमतेमंत्रःइदंविष्णुर्विचक्रमेत्रेधानिदधेपदंसमूढमस्यपाश्न्रंसुरेस्वाहा इतिजपपूजा होममंत्रःहैमीप्रतिमाचंदनगंधःमालतीपुष्पंकरपूरगुग्गुलधूपः शाल्यत्रंखंउरसोपेतंभक्षभोज्यादिभिःसहनैवेधं पायसेनवालिंहरेत् त्र्रन्यमते श्रवणेभूतदोषःत्र्र्यादौसप्ताहःमध्येदशत्र्यंतेषोडश १६ इच्छाव्याधिस्तुवेष्णवी कष्ट वातंपार्थ्वेश्रूलंत्र्यतीसारश्र ज्वरोघोरःमूर्धिपादयोदांहःवैष्णवीशांतिःकार्यापिष्ठमयंपशुंकुर्यात् कुंभसप्तान्नैमघ मांसातिलैःसहपूजयेत्चत्वरेवलिंदद्यात् पादेष्वहानिः ११३६ ३४ २९ ब्राह्मणभोजनदानं इतिश्रवणनक्ष वानिदानपूजोपक्रमः॥

#### ॥ त्रथधनिष्ठानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः॥

धनिष्ठायांभवेत्पीडामूत्रक्रेणपीडितःज्वररक्तातिसाँरेश्वकंदतेचमुहुर्मुहुःतिथियुग्मरदाश्रैवएकविंशतथैवच १ ५ २ २ २ १ वसवोदेवतातस्यवसोःपवित्रमंत्रकं जाप्यायुतंत्रकुर्वित्वज्ञोपानहप्रदापयेत्योगीन्यापूजनीयाश्वगोन्दानंसिहरण्यकं त्र्यन्यमते मंत्रःवसोपवित्रमसिशतधारंवसोःपवित्रमसिसहस्रधारम् देवस्त्वासवितापुनातुवसोः पवित्रेणशतधारेणसुध्वाकामधुक्षःइतिजपपूजाहोममंत्रः राजतीप्रतिमाकपूर्चंदनगंधः कमलपुष्पंगुग्गलधूपः घृतपायसंनेवेद्यं उदंवरसिधःत्र्यगुरुपायसाज्यसंयुक्तंहोमद्रव्यंलडुकापूपमध्वाज्पतिलापिष्ठवालेहरेत्त्र्यन्यमते ध

निष्ठायांन्याधिक्षोभःकुरुतेकुलदोषःनेत्रदाहःदारुणज्वरःत्र्यादौविशाहंमध्येमासद्वयंसूकररुपंरुत्वाजलपूरितोष टःक्षीरिसदान्नदध्यन्नेनपुटकंपूरयेत् एकाकीविलपूर्वकंऊषाकालेपरीक्षेत् त्र्यारोग्यंपूर्वतोभुंकेदाक्षिणेमृत्युमाप्नु-यात् कालस्याप्तिपश्चिमायांउत्तरेरोगहीनता पादेष्वहानि १५।२५।३८। २०। जयेबकुलदैवसंगृहे पंचान्नदेवता नवबहशांतिंकुर्यात् इतिधनिष्टानक्षत्रानिदानपूजोपकमः॥

## ॥ त्रथशतभिषानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥

शतभिषायांभवेत्पीडापवनोव्याप्यतेष्ठ्वं शरीरेक्टेशमाप्नोतिशीतांगंतत्रदारुणं शून्यं ॰ वेदा ४ नृपतयो १६ हार्तिशति ३२ दिनानिच वरुणोदेवतातस्यवरुणस्योत्तभनंमनुःजाप्यायुतंप्रकुर्वीत त्र्प्राज्यद्ध्योदनाहुनिः सिहरण्यंकुंभदानंतिलिपिष्टंप्रदापयेत् त्र्र्णजादानंगोप्रदानंदत्वाचान्नंसुखोभवेत् शतभिषोद्भवरोगस्यतत्र णादेवनाशनं मंत्रः बरुणस्योत्तप्तनमसिबरुणस्यक्ष्मसर्ज्जनीस्थोवरुणस्यक्षतसदनमसिबरुणस्यऽक्षतसदनमासीद इतिजपपूजाहोममंत्रःराजतीप्रतिमात्र्यगुरगंधाःकमलोत्पलंपुष्पंकपूर्वंदनंधूपंषृतपोलिकानेवेद्यं त्र्र्रश्वत्थसिधापृतपोलिकाहोमद्रव्यंचित्रान्नेवत्वृंलेहरेत् त्र्रत्यमते शतभिषायांश्चेष्माधिकपीडाशरिरंकंपतेमु-क्रमुक्तेनक्षत्रेषोडशदिवसास्तिलिमश्चपायसेनाष्टांगतपंणांदधिभक्तेनकुमारीपूजनादितीयदिनेपंचब्राह्मणांभोज-येत् त्र्र्रत्रेत्रस्त्रेप्रेवंदिस्तलैःपुटकंपूर्येत् नद्यांदींपंचदद्यात् उषःकालेवलिहरेत् वरुणांविष्णुंचपूजयेत्-पुनर्व्याधिनस्यात् लक्ष्मीप्रवर्धते पादेष्वहानि १८ । २० । १८ । २० । वृषभदानं इतिशतिभिषानक्षत्र-निदानपूजोपक्रमः ॥

### ॥ ऋथपूर्वाभाद्रपदानक्षत्रनिदानपूर्जोपऋमः ॥

पूर्वाभाद्रपदेरोगंसर्वगात्रिनिपीडनं छिँदरोग्छतंदोपंत्रिदोषंजायतेव्यथा शून्यं॰ हादश १२ संख्यानिएकविश २१ नवै ९ वचन्त्रजैकपादेवतास्यउतनोहिश्रमंत्रकं जाप्यपंचसहस्रंचक्षीराज्यंशकराहुतिः श्वेतवस्त्रंमुवर्णंचरुक्मकांचनदानतः त्र्रजैकपादोषरोगस्तरक्षणादेवनञ्यति मंत्रः उत्तनोहिर्वुष्ट्यःशृणोत्वजएकपात्पृथिवीसमुद्दः विश्वेदेवाऽऋतावृधोहुवानास्तुतामंत्रः कविशस्ताऽत्र्प्रवन्तु इतिजपपूजाहोममंत्रः त्र्प्रयमतेहैमोप्रतिमाकुंकमचंदनगंधः श्वेतार्कसंभवंपुष्पंशतौषधीमिश्रितधूपंदिधपायसंनेवेद्यंपायसकूष्मां इहोमद्रव्यं कूष्मां इद्यान्नेनविहरेत् त्र्यन्यमते पूर्वाभाद्रपदायां ब्रह्मदोषःत्र्रणदशदिनानिचंद्रागमेमध्ये हादशत्रांते त्र्प्रणविश्वितिदिनानिपंचकुंभः श्रमशानेचत्वरेविहदयात् तत्रवद्धकंपूजयेत् तैलपूर्णंकटाहंकुर्यात् त्र्यातुरोहिमितिकटाहंलघंयत् घटिकांचएनंक्षिपेत् पुष्पेश्विन्यांमघायांविशाखायांस्नानंकुर्ण्यात् पुनर्व्याधिनपञ्यतिसुवर्णदानं पादेष्वहानि १० १५ १७ ११ इतिपूर्वाभाद्रपदानक्षत्रानिदानपूजोपक्रमः

#### ॥ ऋथउत्तराभाद्रपदानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥

उत्तराभाद्रभेरोगःकामलापित्तसंभवः ज्वरातिसारःशूलानिव्रणपीडाम्रमानिच सूर्याः १२ षोडश १६ नं-दाश्च ९ तथाष्टादश १८ चक्रमात् त्र्प्रहिर्वुध्नयोदेवतातस्यशिवोनामासिमैत्रतःत्र्रयुतंचरुतंजाप्पंतिलाज्यः यवहोमतः रुक्मंचातिलदानानिरुष्णवस्त्रंहिरण्यकं मंत्रः शिवोनामासिस्विधितिस्तेपितानमस्तेऽत्र्यस्तुमामाहि-ध्सीः निवर्तयाम्पायुषेत्राद्यायप्त्रजननायरायस्पोषायसुप्त्रजास्त्वायसुवीर्ध्याय इतिजपपूजाहोममंत्रः त्र्यन्य-मते राजतिप्रातिमाचंदनकपूरंगंधः पद्मोत्पलसविल्वपुष्पंगुग्गुलधूपः घृतपायसंनैवेद्यं मुद्रमाषितलानाज्य-यवत्रीहिहोमद्रव्यंतदन्नेनविल्हरेत् त्र्यन्यमते उत्तराभाद्रपदायांपादपीडा उदरपीडात्र्यनागतेपक्षं प्राप्तिर्मार्ग-विमुच्यते त्र्रष्टाविश्वतिदिनानियक्षदोषः पंथानदोषः पिष्टस्यमत्स्यंक्रत्वा मातृविलिःहितीयदिनेस्थालीपाकं-जलंक्षिपेत् मांसंगुडंपायसंचपूजयेत् मातृमण्डलं रोगमुक्तिस्नानं त्र्राद्वांज्येष्टाहस्तासु पादेष्वहानि ७ १३ १ १८ त्र्यामान्नदानं इतिउत्तराभाद्रपदानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः

#### ॥ त्रथरेवतीनक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः॥

रवसांसंभवोरोगोवातिपत्तप्रकोपतः पित्तश्रमोभवेतस्य उरशूलंतथानृणां शून्यं दिक १० शून्य० संख्या-चचरणाविशातिः २० क्रमात्पौण्णोपिदेवतातस्यपूषन्तवव्रतमंत्रकं जाप्पमेकसहस्रंचितलतंडुलहोमतः फ-लानिदिव्यवस्त्राणिरुक्मंचवृषभंददेत् मंत्रः पूषन्तवव्यत्रतेव्ययन्नारिष्येमकदाचनस्तोतारस्तऽइहस्मिसिइतिजप-पूजाहोममंत्रः हैमीप्रतिमारक्चंदनगंधः मंदारपुष्पंघृतगुग्गुलधूपःघृतपायसंनैवेद्यंतदेवसकलंहोमद्रव्यंदध्यं-न्नेनवलिहरेत् त्र्यन्यमते रेवत्यांमहाघोरेव्वरःपथिकलक्षणं त्र्यागमेत्रयोदशदिनानि त्र्यंतेचाष्टौमुच्यमानेषोड-शः पादयोशिरः शूलंवेपयुः पिष्टस्यमत्स्यान्नंक्षीरयुक्तंतिलोमूर्धिप्रदातव्यः पुष्पाणिविविधानिच त्र्यश्विनी-पुष्पशकानुराधाविशाखामुस्नानंकार्यशुभंभवेत् पादेष्वहानि १२ १८ २० १४ इतिरेवतीनक्षत्रनिदानपू-जोपकमः

#### ॥ त्रथवालिदानमंत्रः॥

भूतेशत्वङ्गृतोयस्माद्दोगनाथोमहाज्वरः रोगादस्माचमांत्राहित्वंगृहीतोत्तमांविल त्र्रथमृत्युयोगनिणर्यः जन्म-ध्यीधिक्षनक्षत्रेराशिलप्रेषु यमघंटेप्रत्यारेनैधनतारकेऽष्टमचंद्रेचरोगोत्पतौमृत्युः रिवमघाद्दादशीनां वुधोत्तराषा-ढातृतियनां गुरुशतिभषकषष्टीनां शुक्राष्टमीत्र्यश्विनीनां शिनपूर्वाषाढानवमीनांचयोगेमृत्युः भरन्यऽनुराधा-वाचंद्राकौँ त्र्यार्द्रेत्तराषाढावासोमे मघाशतिभषकवाभौमे त्र्यश्विनीविशाखात्रुधे ज्येष्टामृगशिरोवागुरौ श्र-वणत्रश्लेषावाभृगौपूर्वाभाद्रपदाहस्तावाशनौचमृत्युयोगः त्र्यतोऽन्नोक्तास्तिधिवारक्षशांतयोविस्तृताय,

## ॥ ऋथतिथिवारक्षेषुसाधारणप्रयोगः॥

मासपक्ष्याद्युलिष्यममोत्यत्रस्यव्याधेजीवद्यारीराविरोधेनसंमूलनाद्यार्थममुकनक्षत्रममुकदेवता मंत्रस्यजपंकार-ष्ये इतिसंकल्प त्रप्रद्याताष्ट्रसहस्रयुतान्यतमसंख्यमावक्षमाणतत्तदेवतामंत्रस्यजपंकत्वा त्र्र्रन्येनवाकारयित्वा-मासपख्याद्युलिख्यममोत्पन्नव्याधेजीवद्यारीराविरोधेनसमूलिनृ नयेऽमुकद्यातिकरिष्ये इतिसंकल्पःगणेद्या-दिपुजनंत्र्र्याचार्यपुजनंचकत्वा ततन्त्र्याचार्येणभूमौतंडुलैश्चतुरस्रंमंडलंकत्वा तत्रहैमीतन्तन्नक्षत्रदेवतांवस्रदय परिवृतांवक्षमाणतत्तद्रंधधूपादिभिःधूपयेत् तदीशान्येधान्येकुंभंसस्थाप्यजलमापूर्यंगंधसवौंषधीदूर्वापक्षवपंच' त्वस्ममम्दर्भलंपंचरत्नंपंचगव्यहिरण्यानितत्तन्मंत्रैःक्षिप्तावस्वद्येनावेष्टयसर्वेसमुद्राइतितिधान्यावाह्य तत्वाया मीतितत्रवरुणमावाह्यसंपूज्याग्निंयहांचप्रतिष्ठाच्याज्यभागांतेतत्त्रचक्षत्रदेवतामंत्रेणतत्तद्रव्येणचाष्टो त्तरष्टयासाह स्रशताय्ष्ठाविंशत्यन्यतमसंख्ययाहोमंकत्वाशांतिकलशोनजयमानाभिषेकेविहितेतोप्रतिमां रोगीवाद्मणायद्यात् उत्तर्गधाभावेचंदनं पुष्पाभावेशतपत्रं धूपाभावेगुग्गुलुःनैवेद्याभावेषृतोदनंहोमद्रव्याभावेतिलाःमंत्रावि ज्ञानेगायत्री त्रष्ठोत्तरसहस्रमृद्यनिर्देशेत्रष्ठोत्तरशतमन्यद्याजुहुयात् ततः कुशोदकेनवरुणसूर्त्तेपुराणमंत्रैछाभिषेकंकुर्यात् पूर्णांहाति वसोर्धाराचहुत्वाशांतिपाठंकत्वा त्र्याशिषंदद्यात् त्र्यतःसर्वशांतिभवित ततःत्र्याचार्यय सुवर्णप्रतिमावस्वयुग्मेनवेष्टितांसवत्सांगांसालंकारांद्यात्इतरेभ्योपिददिणांद्यात् वाह्मणाश्रभोजयेत्इतिरो गोत्पत्तिशांतिप्रयोग ॥ इतिकष्टावलीसमाप्तः

#### ॥ ऋथवारनक्षत्र ॥

संयोगकष्टानिर्णयसंख्यावालिपूजाविधानांलिख्यते ऋश्विनीनक्षत्रे रिव. शिनवारे क्रेशिनः पीडचंते-रिविश्वित १२ ऋन्यवारेदिन १ प्रथमपादेऋहोरात्रं दितीयेदिन १० तृतीयेपादेदिन १८ चतु-र्थपादेदिन १ ऋश्विनौदेवता माषसंख्यकौ हिरण्मयंकारयेत् नीलोत्वलपुष्यं भूतकेशीधूपः मोदकोपहा-रैनैंवेद्यं सिततंडुलिपिष्टेनऋश्वंकत्वा श्वेतपुष्यंमुखेदेयं मधुसांपिचमुखेदत्वा उर्तिवाहा ऋश्विनातेजसा-इतिपूजामंत्रः ऋश्वत्थसामिधाहोमः ऋष्टोतरशतगायत्रीमंत्रेण ऋपामार्गमूलंकरेबध्वास्वर्णदानं पिष्टस्य-ग्रंधर्वमूर्तिकृत्वा क्रेशांनाशयति.

#### ॥ श्रथभरणीनक्षत्रे ॥

सोमनुपशानिवारे महताकप्टेनजीवित त्र्यन्यवारेनजीवित यमोदेवता माापसंख्यकंहिरण्मयंमूर्तिकत्वा कृष्णतुलसीपुण्यं गजदंतधूपः गुडकंनैवेदां पिष्टस्यमहिषंकत्वा गुडमधुघृतरजतंमुखेदेयम् डोंस्वाहा यमा-यत्वेतिपूजामंत्रः तिलाक्षतमधुघृतहोमः त्र्रप्टोतरशतगायत्रीमंत्रेण त्र्यगस्त्यमूलंकरेवध्वा महिषदानं पिष्ट-स्यमहिषमूर्तिकत्वा क्षेशांनाशयति.

#### ॥ त्रथकृतिकानक्षत्रमाह ॥

गरुवारेदिन ६ श्रम्यवारेदिन ९ त्र्रियिद्वेता मापसंख्यकहिरण्मयं त्र्रियिमूर्तिकत्वा यूथिकापुष्यं-सर्ज्ञरसघृतधूपां घृतोदनंनेवेद्यं दिधयुक्तं मुखेदेयं उत्तिवाहा त्र्रियिद्वितमितिमंत्रेण संपूज्य घृतहोमः त्र्रष्टो-त्तरद्यातसंख्यकगायत्रीमंत्रेण कार्यासमूलंकरेवद्ध्वा शुक्कवस्त्रदानं पिष्टस्यछागमूर्ति कत्वासुगंधिपुष्यं मुखे-तत्वा केदांनाद्ययति.